





## GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Published under the Authority of the Government of His Highness the Maharaja Gaekwad of Baroda.

GENERAL EDITOR:
B. BHATTACHARYYA, M.A., Ph.D.,
Rājaratna

No. LIII

श्रीगुद्द्यसमाजतन्त्रम् ।

# GUHYASAMĀJA TANTRA OR TATHĀGATAGUHYAKA

CRITICALLY EDITED WITH INTRODUCTION AND INDEX BY
BENOYTOSH BHATTACHARYYA, M.A., Ph D.,

Răjoruta,

Directo, Dreatel Institute, Baroda

1931 Oriental Institute Baroda Pages 1 152 printed by D. N. Banerji at the Banerji Press, 2, Maharani Sarnomoyee Road, Calcutta, and the

remander by P. Knight at the Baptist
Mission Press, 41, Lower Circular
Road, Calcutta

and

Published by Benoytosh Bhattacharyya, Director, Oriental Institute, Baroda, on behalf of the Government of His Highness the Maharaja Cackwad of Baroda.

Price Rs. 4-4-0.

#### PREFACE.

The Guhuasamāja Tantra also known as the Tathāgataguhyaka is for the first time presented in original Sanskrit as No. LIII of the Gaekwad's Oriental Series. The immense value of the Guhyasamāja for a critical study of the Tantric literature of India can scarcely be exaggerated not only because it is one of the earliest Buddhist Tantras to be written, probably in the third century in Asanga's time, but also because the later writers on Tantra found in it their chief source of inspiration. Its importance was readily recognised by the Chinese who translated it in their Tripitaka in the tenth century and by the Tibetans who also made a translation of it which now forms part of the Tibetan Kangyur, The Guhuasamāja ushered into existence the element of Sakti in all forms of Yoga practices and thus became an object of interest for all those who are engaged in the study of the origin and development of the Tantric literature. It abounds in bold and original ideas and is rich in explanations of Yaugic terms, practices and doctrines, some of which have been treated of in the introduction together with a notice of problems connected with the text

It is needless to point out that Yoga, Hathayoga and the Tantras are regarded as the greatest contributions of Sanskrit to world culture, as their chief objective is to develop the hidden powers of mind which when properly evolved have been found to be much more powerful than material forces. Elaborate rules and regulations and processes have been described in these systems which are chiefly concerned with spiritual or psychical culture. There is nothing in the world to compete with them, and in these days of international psychical research congresses and international associations for the cultivation of Yoga, a publication of this kind is likely to prove very useful for the promotion of psychical research.

The Guhyasamāja is ordinarily believed to consist of two parts. Purvārdha and Uttarārdha, and there are manuscripts in Nepal and Cambridge giving both the parts. But there are reasons to suppose that only the first half is genuine and the second part is a later addition, chiefly because the Guhyasamāja is known to later writers as Asjādasapaļala or consisting of only eighteen chapters, as also because in the second part a considerable portion of the Prajāopāyaviniścayasādhi is incorporated with chapter colophons and even with the name of the author which appears in the body of the book. The Prajāopāyaviniścayasādhi is the work of Anangavajra who flourished at the end of the seventh century and as this work is incorporated in the second book it cannot but be regarded as an addition, and hence this part has been excluded from the present edition.

The present edition of the *Guhyasamāja* is based on four manuscripts of the work belonging to the various MSS. Libraries.

- A. MS belonging to the Asiatic Society of Bengal and described in the Nepalese Buddhist Literature, p. 261 ff. of Raja Rajendralal Mitra.
- B. MS in the Baroda Oriental Institute No. 13174. This is a recent copy of an ancient manuscript in the possession of Pandit Siddhiharsa Vajracaryya of Nepal, himself a Buddhist Täntric.
- C. MS belonging to the University Library, Cambridge, and described in Bendall's Catalogue of Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 70f. A rotograph copy of this MS was obtained from the Cambridge University for the purpose of collation.
- R. MS belonging to the Royal Asiatic Society Library of Bombay. It is a very incomplete manuscript of the work in which parts of the first and the 16th and the whole of the 17th and 18th Paṭalas only are available. The manuscript was obtained when the earlier portions had already been printed, and hence the readings of this MS for chapter I are given

in the Errata. Some of these readings are really very good.

Our grateful acknowledgements are due in the first instance to the owners of the different MSS Libraries who have rendered considerable help by lending their MSS, particularly to the Librarian of the Cambridge University Library for his promptness in supplying a rotograph copy of the MS. Pandits Lalchandra B. Gandhi and Ramaswami Sastri of the Institute rendered very useful assistance in correcting the proofs, and Mahadeva Ananta Joshi very kindly prepared the index. To these gentlemen the present editor is deeply indebted.

B. BHATTACHARYYA.

BARODA, The 9th July, 1931.

#### INTRODUCTION.

The first thing in the Guhuasamāja that strikes a reader is the peculiarity of the opening chapter where the Lord is introduced in an Assembly of the Faithful as sporting in the sacred knowledge arising out of the body, mind and speech of the Tathagatas in the company of numerous Tathagatas and Bodhisattvas. This form of composition is known as the Sangīti which is very popular with the Buddhist writers. The word Sangiti means chanting together, and is peculiar to Buddhism. Buddha preached all his life after obtaining enlightenment, but he never wrote anything In order that his teachings might be preserved his disciples after his death met together and reproduced his teachings and chanted them together. This is the beginning of the Sangiti These Sangitis begin with the description of an Assembly of the Faithful where Buddha Bhagavan comes and sits in various Samādhis and addresses the Assembly on various matters The first Sangītis composed and chanted together related to the teachings of Buddha, but later on whenever new ideas were introduced into Buddhism they too appeared in the form of Sangītis, and the Buddhists would not accept anything new unless it was taught in Sangītis, The Tantrics when they made an attempt to introduce their own novel doctrines into the old cult were, therefore, compelled to introduce them in the form of Sangītis.

In the development of the Sangiti literature of the Buddhists certain peculiarities are noticeable. First of all, the Sangitis in later days were divided into two distinct groups, one in which Buddha is introduced in an assembly consisting of Bodhisattvas, Bhikşus, etc., and the other in which he is introduced as sporting in the sacred knowledge arising out of the body, mind and speech of the Tathagatas. The first kind is seen in Hinayana and Mahayana works, while the second is met with in most of the Tantras particularly of the Yoga and Yogatantra class. Again, in the earlier Sangitis mostly the description of the Assembly is as a rule, minute and detailed, while in the later works it is short and very concise. The description of the Assembly in works like Gandavyūha, Mañyūrīmālakalpa, and even in Guhyasamāja is very elaborate and detailed, while in later works like

the Bhūtadāmara Tantra, etc., the description is very brief, for the subject matter is introduced at once without many preliminaries.

The Guhyasamāja is in the Sangiti form and as the description of the Assembly is fairly elaborate it may be easily classed with the earlier Sangitis. Moreover, as the Guhyasamāja belongs to the Yogatantra class, the Bhagavān is introduced in the Assembly while sporting in the sacred knowledge arising out of the body, speech and mind of the Tathāgatas, in the company of the Tathāgatas, Dhyāni Buddhas, Bodhisattvas and Buddhasaktis If the Guhyasamāja is to be considered the earliest Buddhist Tantra, for reasons that will be given in the sequel, then, it may be regarded also as the earliest work of the second class of Sangitis doscribed above.

The Sangitis are classed as Buddhavacana or the words spoken by the Buddha and as such their translations in Tibetan find place in the Kangyur collection, while the other Tantras, which are composed by Buddhist professors, when translated into Tibetan, are included in the Tangyur collection. The Guhyasamāja being a Sangiti, was translated into Tibetan and its Tibetan translation finds place in the Kangyur collection. The work also attracted the attention of the Chinese at a time when interest evinced in the Tantras was growing in China, and the work was translated into Chinese along with many other Tantric works in the latter part of the 10th century A.D.<sup>2</sup>

The purpose for which the Guhyasamāja was written seems to be to indicate a short and correct path for obtaining Buddhahood or emancipation, through the Yaugie processes. While giving directions for the attainment of emancipation it incidentally mentions many other minor perfections or Siddhis by means of which the worshipper is enabled to gain a variety of magical powers. Thus in the 18th chapter it is said that the Siddhis or perfections are of two kinds, namely, Sāmānya (ordinary) and Uttama (excellent) The Siddhis like Antardhāna or miraculous disappearance, etc.. are known to belong to the Sāmānya or the first kind But the Buddhas have declared that the attainment of Buddhahood is of the highest or the

<sup>1</sup> Beckl. р 85, para 11 where it is called Sarva-Tathāgata Kāya-vāk-citta-rahasyaguhya-samāja-nāma-mahākalparāja.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Naujio. A Catalogue of the Chinese translation of the Buddhist Tripitaka, p. 225, no. 1027. Guhgeamäja was translated A D. 980-1000, during the reign of the Sun Dynasty A,D 960-1127.

second kind.<sup>1</sup> The second kind of Siddhi can only be attained by having recourse to the practice of Yoga with its six limbs.<sup>3</sup>

The aim of the Guhyasamāja is further illustrated by the following verse :---

# दुष्करैनियमैकोनैः सेक्सानो न सिधात । सर्वकामोयभोगैक सेवयंकाम सिधात । p. 27.

'No one can succeed in obtaining perfection through processes which are difficult and painful, but one can succeed easily through the satisfaction of all desires.'

In earlier days the rules and regulations for the worshipper in Hinayāna and Mahāyāna were very severe, involving much inconvenience and great bodily sufferings. Even then, the attainment of actual Buddhahood meant an inordinately long time or even many births. But the Guhyasamāja prescribes a process by which emancipation can be obtained within the shortest time possible, and even in one birth <sup>3</sup>

Another purpose for which the Guhyasanaja was written seems to be to introduce the element of Saktı into Buddhism particularly for obtaining emancipation through Yoga and Samadhi. We find, for instance, in the opening chapter the Lord of the Assembly transforming himself in many ways in the form of the five Dhyani Buddhas and associating each of the Buddhas with a Sakti. Moreover, in the 18th chapter while describing the different ceremonies of initiation (Abhişeka) mention is made of Prajiābhişeka or initiation of the disciple with Prajiā or Sakti. There it is said that the preceptor should take by the hand the Sakti who is beautiful, agreeable to the disciple, and also an adept in the practice of Yoga, and place it on the hand of the disciple after citing the Tathāgatas as witnesses. Then after placing his own hand on the head of the disciple he should say that Buddhahood is impossible of attainment by any other means and, therefore, this Vidyā should be accepted. The worldly phenomena

पन्तर्वानादयः चिदाः चामान्या इति कौर्तिताः । चिदिवनप्रसित्याक्तर्वेदा वदलसभागम् ॥

थेवावदृङ्गयोजेन कता पाधवसुणसम्। पाधवेदन्यवा नैव जायते चिविवत्तमा ॥

p. 162.

p. 163

though non-dual in essence appear to be dual; therefore, you should never abandon her in life. This is what is known as Vidyavrata or the vow of Vidya and anyone who disregards this cannot obtain perfection of the Uttama kind.1

In the work stress is laid again and again on the necessity of having Saktis for the purpose of Yaugic practices, and this seems to be one of the chief reasons which leads one to suppose that the Guhyasamāja for the first time introduced the Śakti worship in Buddhist Yoga, and that is why all the later authorities referred with great reverence to Guhyasamāja which enjoyed an authoritative position amongst the Buddhist Tantrics so long as Buddhism lasted in India.

Another service which Guhyasamāja did was to do away with all disciplinary measures prescribed for the followers of Buddhism since its very inception. All kinds of luxuries such as flesh, fish, wine, women, etc., were prohibited for the followers of Buddhism in the first stage as well as in the subsequent phases. But in the Guhyasamāra everything is permitted. Not only flesh of the most harmless kind but all kinds of flesh-meat are permitted such as the flesh of elephants. horses, dogs, cows, nay, even of human beings. Blood of men and by the v

of reve act

|          | n one place it definitely forbids its            | followers to ere |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|
|          | े तानेव देवतां विद्यां स्टब्स् विश्वस्य विश्वसः। |                  |
|          | पाची पाचि प्रदातवः साचीकत्य तथागतात्र ।          |                  |
|          | चर्यादला भिरे भिष्यमुच्यते मुचविद्यमा ।          |                  |
|          | नान्वीपायेन वदल तकाहियाशिमां वरासः               |                  |
|          | षद्याः सर्वधर्मास्य द्वयभावेत सचिताः ।           |                  |
|          | तस्माहियोगः स्वारे न कार्या भवता सदा !           |                  |
|          | दद तत्सर्ववृद्धानां विद्यात्रतसम्बन्धसम् ।       |                  |
|          | चित्रज्ञमति यो युद्धः चिविक्तास्त्र न चौत्रसा ॥  |                  |
| 2 For u  | ard anco see :-                                  | p. 161.          |
| 2 1/2 22 | मांचा चारिकत्यार्थं सद्दाशं संस्थायेत ।          |                  |
| also     | •                                                | p. 26,           |
| H180     | पिल्यांसं प्यमांसं वानसांस तवोत्तमस् ।           | •                |
|          | भचेदाकारकत्यार्थं न कान्यन् विश्वचित् ।          |                  |
| and-     | •                                                | p. 26,           |
| nnu-     | जीमांशक्ष्यभावित वाजसांक्षेत्र विविद्या ।        | •                |
|          | miner and an initial                             | р. 102.          |

Caityas, or to recite from the sacred works of Buddhism or to draw magic circles (Mandala), or to offer objects of worship to the three great jewels of Buddhism, namely, the Buddha, the Dharma and the Sangha. For a Yogi they have no real existence and are, therefore, considered by him to be objects deserving of nothing but rank indifference.

The Guhyacamaja even goes a step further. It definitely asks its followers to disregard all social laws which to a Yogi have the least importance. 'You should freely immolate animals, utter any number of falsehoods without ceremony, take things which do not belong to you, and even commit adultery is the advice given to the followers in one of the striking starzas:—

## प्राशित्या लगा पाता वत्त्रयं च समा वचः। ष्यदत्तं च लगा साम्रां सेवनं गोवितामपि ॥ p. 120.

Verily, the Yogi who has grasped the real truth, who has realized Supa, to him the whole world appears as a drama without a real substratum; before him the duality in the world disappears and all things are to him mere appearances. He cannot, therefore, have any respect for any objects of reverence or feel a hatred for any object treated with disdain by ordinary mortals, or any laws social or divine. His mind develops tremendous energy and he is one with the power that creates, maintains and destroys the universe, the power which has been designated Para Šaktı in the Hindu Tantras and which is defined in one of the finest stanzas by Umanandanātha in his Nityotawa.

यस्यावृष्टो नैव भूसख्यकांध्रो यस्यादाको विद्यते न क्वितीद्यः। यस्याद्याते नैव प्रास्त्रं किमन्त्रेः यस्याद्यात्राः सा प्रशासक्रिते ॥

'The Para Śakti is she to whom no part of the universe remains unseen, there is no king who does not obey her, there is no scripture made by others which is not known to her.'

As regards the origin of the Guhyasamāja Tantra a very interesting account is given in the seventeenth chapter of the present work.

#### <sup>1</sup> चैत्यक्रमें न क्वीत व च पुक्तकाचनम्। सन्दर्भ नेन क्वीत न चिनकाचनम्बन्धः।

p. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nityotsava of Umanandanatha, published as No. XXIII of the Gaebwad's Oriental Series, p. 1.

Here the Lord declares that he never preached the secret doctrines embodied in the Guhyasamāja in his past myriads of Kalpas; even when he came to this earth as Buddha Dipahkara or as Kasyapa Buddha he did not preach them because people in those times were not sufficiently enlightened to grasp the true import of these exceedingly mysterious doctrines. But then the followers of the Guhyasamāja school were able to attain enlightenment and Buddhahood in an instant. Formerly, Bodhisattvas never could expect to attain Buddhahood by persistent exertion in myriads of Kalpas. But one who practises the Guhyasamāja Tantra is certainly able to take his place amongst the Tathāgatas as a Buddha in this very life.

This shows that the people following Buddhism were not satisfied with the doctrines of original Buddhism or even Mahayana in its Madhyamaka and Yogadara sapcots. They wanted something definite and some casy process to obtain Buddhahood; they wanted a method by which Nirvāṇa could be attained even in one life or even earlier, in short, a magical formula to obtain the final liberation. The Guhya-samāja supplied this craving of the general public following Buddhism, and that probably for the first time, and that is the reason as will be shown later why it became extremely popular

All Tantric works abound in technical terms and a phraecology peculiar to them, and it becomes sometimes very difficult to understand the true import of these terms — Usually, in the Tantric works an explanation of the technical terms is not given either because they are well-known amongst those who practise the Tantras or because the authors intentionally did not like others than the initiated who learned their meaning from their recognized preceptors to know their secrets. But in this respect Guhyasamāja is remarkable as having devoted an entire and, perhaps, the longest chapter to an elaborate explanation of technical terms. The eighteenth chapter, therefore, is the most important and instructive chapter in the whole work for in it the doctrines and practices are elaborately explained. Terms like Gulya. Samaja, Yoga, Tattva. Rahasya, Parama, Bodhioitta, Vidya.

¹ शृतपूर्व अवननः चनेतवातता चनिव्हायानिव्हायपुर्वच्युवन्द्रवेषद्रत्यापुरक्तप्रकाः चन्द्रा विश्व विद्यालयाः चन्द्रा विद्यालया

puruşa, Vajradhrk, Jinajik, Ratnadhrk, Ārolik, Prajñādhrk, Kula, Moha, Dveşa, Rāga, Vajra, Rati, Sampad, Yamāntakrt, Prajñāntakrt, Padmāntakrt, Vighnāntakrt, Samantacarya, Mantracarya, Japa, Mudrana, Dharmodaya, Sambara, Sattvārtha, Mandala, Nyāsa, Puppa, Caitya, Jūānacakra, Pada, Codana, Preraņa, Āmantraṇā, Bandhana, Abhiṣeka, Vidyāvata, Paūcāmṛta, Paūcavīrya, Sāmānya-Siddhi, Utama-Siddhi, Upāya, Upeya, etc., are some of those which are clearly defined in the 18th chapter. This is not the place to explain these terms and those who are interested in their interpretation would do well to study the 18th chapter, particularly the speech of the Tathāgata in reply to a series of questions put to him by the Bodhisattwas.

Amongst the terms explained special attention may be invited to the meaning of Upaya. The explanation given here will show how the Gubyasanaja Tantra is closely connected with the Yoga system of Patañjali, or how the Tantrie practices are entirely based on Yoga. Upaya is described here as of four kinds: Seva. Upasadhana, Sadhana and Mahasadhana. Seva is again sub-divided into two, namely the Samānya Seva and Uttama Seva Samānya consists of four Vajras and the Uttama consists of the nectar of knowledge. The four Vajras are: first, the conception of Sunyata, second, its transformation in the form of the germ syllable (Bija), third, its development in the form of the deity, and fourth, the external representation of the deity.

In the Uttama Sevå, Yoga with its six limbs should be employed, namely, Pratyàhāra, Dhyāna, Praṇāyāma, Dhāraṇā, Anusmṛti and Samādhi. Pratyāhāra is here explained as the process by which the ten sense organs (indriyas) are controlled. Dhyāna is explained as the conception of the five desired objects through the five Dhyāni Buddhas. This Dhyāna is again of five kinds: \* Vitarka, Vieāra,

1 pp 1022.

विवादियां प्रकार दितीयहर्षणायमम् ।

पायमं तु ततीयं दै सवादायमं यतुर्वेषम् ।

व वक्षतुरुष्वेष पायामां पत्रकं जातावृदेष स् ।

प्रकार प्रवासीयं दितीयं वीत्रमंदवायम् ।

हतीयं त्रमायामिक दितीयं वीत्रमंदवायम् ।

दितीयं विवादायम् व वेदाणायाम् ।

पित्रमंदवायाम् व वेदाणायाम् ।

पित्रमंदवायाम् व विवादं स्वादेष स्वाद

р. 163.

Prīti, Sukha and Ekāgratā. Prānāyama is the control of the breathing process by which breath, which is of the nature of the five Bhūtas or elements and five kinds of knowledge, is regarded as a lump and is placed on the tip of the nose in the form of a jewel with five colours and is meditated upon. Dharana is the meditation of one's own Mantra on the heart, and the restraint of the jewel of the sense-organs placing the same in the Pranabindu. When this is done Nimittas (signs) which are of five kinds 1 make their appearance. First in the form of Maricikā (mirage), second in that of smoke, third in that of fire flies, fourth in that of a light, and fifth in the form of a constant light like that of a cloudless sky. Anusmrti is the constant meditation of the object for which the exercise is undertaken and by this Pratibhasa or revelation takes place. Through the combination of the two elements, Prajñā and Upāya, all existing objects are meditated as one lump Their meditation in the Bimba (lump) and the sudden attainment of transcendental knowledge is what is known as Samādhi.8

In the course of further explanation of Upasadhana mention is made that the object of Upasadhana is to visualize the deity and this should be done for six months without any restriction as regards food and other desired objects. And if within this time the worshipper is unable to visualize the deity he should thrice perform the same process. And if even then the deity does not present himself before the worshipper and Bodhi is not obtained he should then commence Hathayoga to attain his object and by this he is certain to attain omniscience.

Now this brings us to the interesting question of the connection of Tantra with Hathayoga which has been recommended here as the extreme step to be undertaken by the worshipper in order to visualize the detty when it is not possible to do so otherwise. Now, does it mean that every worshipper should practise first Hathayoga or that

प्रथम अरोधिकाकार चूवाकार दित्रोयकम्। हतीयं चढ़ोताकारं चतुषे दीपवज्यसम्। प्रथमन् सदास्त्रोतं निरसं तत्रमसद्विभम् ॥

वंद्वत विश्वविज्ञेष विश्वविश्व विभावतम् । अस्ति प्रात्रविश्वक्तिः समाधिरिति संविता ॥

इसमें तु सतेऽयेवं चाथकका म कायते । यदा म चिक्रते वोधिकंत्रचोनेन चाथबेत ।

p. 164.

p. 164.

р 165.

he should do so only when he fails to achieve his end by other means. Anyone who is conversant with Hathavoga practices will be able to say that to become an adept in Hathayoga in all its branches will require several births; those who practise it know full well that they are unable to master it in one life-time even when he is instructed by an expert. Moreover, it is well-known that experts in Hathavoga do not enjoy psychic powers through Hathayoga practices, although they are able to control their circulation, breath, voluntary and involuntary muscles and perform many physical feats which appear almost superhuman. In order that the Hathavogins may obtain special spiritual powers they have to take recourse to Rajayoga or the Thus it appears that the followers of the Guhya-Tantras or both. sumāja School must be Hathayogins first and then take to Tantric practices, and when they find that Tantric practices are unable to give Siddhis they must take it for granted that their physical body contains certain impurities which are to be removed by means of Hathavoga.

It is therefore clear that Tantras begin where Hathayoga ends. Moreover, it is obvious that there is absolutely no use taking to the practice of Tantra without first being an expert in Hathayoga, and that Tantras are not meant for ordinary people.

The Guhgasamnija also abounds in references to numerous magical practices and gives directions for the attainment of minor Siddhis and the performance of marvels. The six cruel rites of the Tantras though not named together appear, nevertheless, in the book and elaborate directions and Mantras are prescribed to attain the desired Siddhi. Thus Marapa (destruction of enemies). Uceatana (destruction of dwelling houses), Vasikarana (enchanting), Stambhana (restraining), Akarsana (attracting), and Săntika (propitiatory rites) are all stated in the work. Besides, Mantras for resisting or destroying armies sent by an enemy king, causing rainfall in times of drought, vanquishing opponents in a wordy duel, causing floods to disappear, reviving persons from the effect of snake bite, etc., are some of the marvela for which practical methods are given in this work!

The keynote of the whole work, however, is struck in the first chapter where the speaker of the Assembly multiplies himself by sitting in different Samādhis (meditations) and constructs the Mandala

See Chapters 13, 14, and 15 and especially pages 66, 67, 84, 87, 96.

or magic circle of the five Dhyāni Buddhas, their Śaktis or counterparts and the four guardians of gates — The Lord Bodhicittavajra was first requested by the distinguished members of the Assembly to reveal the Guhyasamāja, and in reply he said that this was so difficult that doubts were even entertained by the Tathāgatas, not to speak of the Bodhisattvas who were much below them in intellectual excellence. The members of the Assembly prossed him again to do so saying that for the sake of the attainment of the knowledge of the Tathāgatas and for obtaining the supernormal powers the Guhyasamāja may be revealed. The Lord then willingly began sitting in different Samādhis, and reciting the different Mantras by which he transformed himself in the forms of the Tathāgatas and placed them as his replicas in the different parts of the Mandala or magic circle

First, he sat in the meditation called the Jnanapradipavaira and uttered the Mantra Vajradhrk belonging to the Dvesa family. diately he transformed himself as Aksobhya and made him sit in the place where he was originally sitting Next, he sat in the Samayasambhavavaira meditation and uttered the Mantra Jinajik, belonging to the Moha family and forthwith named his second transformation as Vairocana and made him sit in front of him Thereafter, he sat in the Ratnasambhayayairaári meditation and uttered the Mantra Ratnadhrk belonging to the Cintamani family He transformed himself immediately and named him as Ratnaketu and made him sit towards the south. Again, he sat in Maharagasambhayayajra meditation and uttered the Mantra Ārolik belonging to the Vajrarāga family. He named the new transformation as the Lord of the Lokesvara Mahāvidyā or Amitābha and made him sit behind him. Then he sat in the Amoghasamayasambhayayajra meditation and uttered the Mantra Prajňädhrk belonging to the Samayäkarşanakula or popularly known as the Samayakula. He named this new transformation as Amoghavajra and made him sit towards the north.

When this set of five male emanations came out from the Lord he turned his attention to bringing out an equal number of female emanations by transforming himself. Thus Dvegarati emanated who was seated in the centre, Moharati, similarly, was seated in the eastern corner, Irgyarati in the southern corner, Ragarati in the western corner and Vajrarati in the northern corner.

It is needless to point out that the five female emanations were also associated with the five Dhyāni Buddhas belonging to the five different families (Kulas) of Dveşa, Moha, Rāga, Cintāmaņi and Samaya. Thus Dveşarati was associated with Akpobhya, Moharati with Vairocana, İrayārati with Ratnasambhava, Rāgarati with Amitābha and Vajrarati with Amoghasiddhi.

Further on, the Lord sat in four more Samādhis and transformed himself four times each time as the guardian of one of the four gates after receiting four different Mantras such as Yamāntakṛt. Prajhāntakṛt. Padmāntakṛt and Vighnāntakṛt. Thus Yamāntaka was seated in the East, Prajhāntaka in the South, Padmāntaka in the West and Vighnāntaka in the North.

The Mandala of the five Dhyani Buddhas is now complete. It may be seen from the above that the Mandala is not an external object but the manifestation of one Lord in the different forms. The magic circle is nothing but a detailed mental exercise on the part of the Lord, for the instruction of the Tathagatas and the Bodhisattvas assembled near him. The five Dhyani Buddhas as we know from other references in the Buddhist Tantric literature represent the five Skandhas or elements of which the whole creation is composed. The Dhyani Buddhas are again associated with their Saktis which, on the one hand, show that the Skandhas develop power only when associated with their Saktis, and on the other hand show that the Tantries who want to develop power should always be associated with their Saktis or female counterparts Thus from the first chapter it becomes clear that the Tantra gives instruction on the five Dhyani Buddhas recommending the use of female counterparts in Yaugic exercises in order to develop mental power.

The development of Bodhicitta is one of the most interesting topics of all Mahayana works and as such the Gulyasaumāja also devotes a chapter on the same subject. To the Tantries the Bodhicitta is the most important because their chief object is to develop the Bodhicitta in order to attain a variety of superhuman powers through Yaugic exercises. As a matter of fact, the whole Mandala of the five Dhyani Buddhas in the first chapter is the creation of the Bodhicitta and nothing else. It is this Mandala which is capable of giving all powers sought for by them including the Buddhahood which

<sup>1</sup> Jāānasiddki, op cit., p. 41.

according to the other methods requires millions of lives in the cycle of transmigration. But the definitions given in the second chapter of the Guhyacamaja are all mysteriously worded and it becomes difficult to comprehend the nature of Bodhicitta particularly for one not practising the Yaugic exercises: When the members of the Assembly requested the Lord to explain the Bodhicitta, he instead of answering them direct asked them to originate the Citta in the form of Kāya, Kāya in the form of Citta, and the Citta by the transformation of Yak.\(^1\) At this the Bodhicattvas after commingling their own Kāya, Vāk and Citta in the same way as that of the Lord, exclaimed: How wonderful it is that though the auspicious and adamantine combination of Kāya, Vāk and Citta never originate, it is known to have an origin!\(^2\)

Then the Lord after sitting in a special meditation gave his own definition of the Bodhicitta:

> ष्प्रभावे भावनाभावो भावना नैव भावना। इति भावो न भावः स्थात् भावना नोपक्तभाते । p. 11.

'Neither the perception of the absence of existence in non-existence can be called perception, nor the perception of non-existence in existence can be discovered.'

Later on, Vairocana sat in another Samāthi and gave out his own definition of Bodhienta. 'My Citta is such that it is bereft of all existence, and is unconnected with the Skandhas, Dhātus and Ayatanas and such thought-categories as the subject and the object, is without a beginning and is of the nature of Sūnya like all existing objects which are really Sūnya in essence.'

सर्वभावविगतं कान्धवालायतमधास्त्राधाः कविर्वतं धर्भवैशाल्यसमतया काचित्त-माधानुत्वतं प्रन्यताभावमः । p. 12.

Next came the turn of Aksobhya who sat also in a special Samādhi and gave out another account of the Bodhicitta. He said:

अपनुत्पन्ना इसे भावान धर्मान च धर्मता। आपनाध्यानव वैराज्यमिदं नोधिनवं तृबस् ॥ p. 12.

¹ खत्माद्यम् अवनाः चित्रं कावाकारेच काव चित्राकारेच चित्रं वाब्-प्रवाचारेचेति। p.11.

भागो वि समनाभक्षस्य काष्ट्राक्षिणविक्तविक्तः। समन्यादप्रयोजेन कालाद्यास्य प्रजीवते ।

'Bodhicitta is that which is without substance like the sky, and which constantly thinks of the existing objects as without origin, and in which there are neither objects nor their qualities.'

Next Ratnaketu gave his own definition of Bodhicitta after similarly sitting in a special Samadhi.

## ष्यभावाः सर्वधर्मास्ते धर्मणज्ञायवर्णिताः। धर्मनेदालयसम्बद्धाः इदं नोधिनयं वृद्धम् ॥ p. 12.

'The Citta which comprehends all existing objects as nonexistent and bereft of the qualities of objects, but originates from the Nairatmya (voidness) of all worldly objects is called the Bodhicitta.'

Amitabha next gives another account of the Bodhicitta

### व्यक्तप्रक्षेत्र धर्मेषु न भावी न च भावना। व्यक्तप्रापदयोगेन इति भावः प्रशीयते। D. 12

'Because the Dharmas (existing objects) have no origin there is neither existence nor thinking. It is called existence (bhāva) just as the sky which is non-existent is said to exist.'

Then comes the turn of Amoghasiddhi who gives the following account of the Bodhicitta  $\cdot$ 

### प्रकारियभासारा धर्माः सुविन्दुद्धा वभःसमाः। व बोधिवांभिसमयमिदं बोधिवयं वृद्धम् ॥ p. 13.

'The existing objects are naturally resplendent (Prabhāsvarāh) and they are pure in essence hko the sky. The Citta where there is neither enlightenment nor comprehension (abhisamaya) is called Bodhicitta.'

On the conclusion of all these definitions the Bodhisattvas assembled were delighted, and they recited Gathas extolling the Bodhicitta which was characterised as of the nature of pure truth (Suddhatattvārtha), purity (Suddhārtha), originating from the voidness of all worldly phenomena (Dharmanairātmyasambhūta), the giver of Budhahood (Buddhabodhiprapūraka), absence of thought-construction (nirvikalpa), without any basis (nirālamba), good all round (samantabhadra), beneficial to all beings (sattvārtha), originator of Bodhi Mind (Bodhicittapravartaka), embodiment of Bodhi practices (Bodhicaryā), great thunderbolt (Mahāvajra), as pure as the mind of the Tathagatas (Cittam tāthāgatam suddham), the holder of the thunderbolt which is the combination of the Kāya, Vāk and Citta (Kāyavākcittavajradhrķ) and the bestower of perfection (Buddhabodhipradātā).

The above definition and characterisation of Bodhicitta will at once reveal the mysterious nature of the Bodhicitta which can be comprehended only by those who have attained some degree of perfection in the Yaugic practices, and cultivated what is called the psychical faculties. The whole Tantra of Guhyasamāja, therefore, is concerned with this mysterious phase of the mind and gives various methods of a practical nature for the guidance of all those who make the development of the psychic force as the summum bonum of their life. The instructions embodied in the book, the directions for their mode of life, and the nature of special experiences apply only to the Yogis who have attained some degree of spiritual perfection. This is very important to remember while handling Tantric Literature, otherwise serious misunderstandings are likely to arise in ease the Tantras are interpreted in the ordinary way without special reference to Yoga and the cultivation of psychical faculties All the misinterpretations of Tantra centre round this one fact, and all the abuses that have been most vehemently poured forth by scholars are due to their not comprehending this one point of supreme importance 1

The fifth chapter of the Guhyassanāja is one of the most important and interesting chapters in the whole work. In this chapter the Lord declared in the Assembly that emancipation through the Tantrie path prescribed in this Tantra is possible of attainment for all men howsoever vicious, cruel, or immoral they may be Nay, even incestious persons are best fitted for obtaining emancipation through Mahāyāna

When he had just finished his speech there was great indignation amongst the Bodhisativas and volleys of protest came from them. 'Why Oh Lord! the master of the Tathāgatas' are you taking recourse to these sinful utterances in a respectable Assembly full of the Tathāgatas?'

The Lord expressed great surprise and said. Oh Kulaputras!
do not speak thus. The conduct I have preached is known as
the Bodhi conduct which is immutable (dharmata), and pure, and

In view of what has been said above Raja Rajandra Lal Mitra's remarks on the Gubyasanāja in his Nepalese Buddhist Literature, p. 261 f., can hardly be justified. His understanding of the text has no relation to the mystic nature of the work and the practices of Yoga is medicated

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> किमयं भगवान् सर्वतवाजसङ्गानी सर्वतवाजसपर्ववाध्यक्षमध्ये दुर्भावितववजीदाक्षार भावते ।

is considered as such by the Buddhas who have realized the true essence (sārajāānmām), and which springs from the interpretation of the essential truth (sāradharmārthasambhūta).' 1

Immediately these words were uttered, all the Bodhisattvas in the Assembly became frightened, confused and fell down senseless.<sup>2</sup> The Tathagatas who could realize the truth of the assertions of the Lord in the Assembly remained unaffected, and they requested the Lord to revive the Bodhisattvas who could not realize the truth owing to ignorance. The Lord then sat in a special meditation, and when the rays issuing out of his person touched the unconscious Bodhisattvas they were all revived and sat in their respective places.<sup>5</sup> and recited several Gathas in the praise of the Lord.

Now this story of the miracle, interesting as it is, may be explained in several ways. First of all, probably the Lord was unable to explain how the conduct he had prescribed before was the right conduct, and, therefore, had recourse to a miracle which had always in the past been regarded as most effective in vanquishing the arguments of an opponent, or because the protest of the Bodhisattvas was so vehement that he found it impossible to convince them without a miracle Or it may probably be as words by themselves are not suffieient to explain things which can only be realised by self introspection he had recourse to a miracle. It may also be possible that the programme of the Bodhisattyas was so collossal that there was no ordinary course left to the Lord to make them realize the truth without a miracle Whatever may have been the purpose of the miracle, this much is certain that the Bodhisattvas did realize the truth of the preachings of the Lord on Bodhi conduct during the time they remained unconscious, which they could not understand when it was conveyed by words. The Gathas which the Bodhisattvas addressed to the Lord at the end of the 5th chapter are sufficient to show that the miracle

p. 21.

<sup>1</sup> चक्र कसपुतासारक कोचता

दय या पर्यता द्वावा चारणावितान्।
पारवर्गाचेषमूता रचा नेपियरियरम् ६ p. 21.
<sup>\*</sup> यय....सीधिष्या भीताः यन्त्रस्था हिच्चेता स्थ्यन्।
p. 21.
<sup>\*</sup> समनन्तरकाशवास्त्र स्थान्तर्थाः प्रमेतवास्त्रसायनस्थियापियरेः अभवा स्मृहसाम्
स्य ते नेपिश्या सेम् संस्थानित्र स्थान्तर्थाः

of the Lord was eminently successful and that the hostile Bodhisattvas had ultimately come round.

Once again the Bodhisattvas protested when the Lord preached in the 9th chapter that omniscience can be attained and the truth of the five Kulas can be realised and practised by having recourse to theft, adultery, defamation, falsehood, etc. The Bodhisattvas characterised his preachings as strange for they were not to be found in all the worlds of sentient beings.\textsuperscript{1} This time the Lord did not have recourse to miracles but coolly gave an explanation in words which are often quoted as authoritative by later Tantrio writers of Buddhism.

'Do not, Oh Kulaputras, give this a bad name, a hateful name. For what reason? Oh Kulaputras, the conduct of attachment (Ragacarya) is the same as the conduct of the Bodhisattvas (Rodhisattvascarya) which is the best conduct (Agracarya).'\* For instance Oh Kulaputras, space is to be found everywhere, all wordly phenomena are to be found in space. The phenomena on to not belong to the Kamadhatu, nor to Rapadhatu, nor to Arapadhatu, nor to the four Mahabhitas Thus, Oh Kulaputras, all wordly phenomena are to be understood. It is for this reason the Tathāgatas teach Dharma after understanding the intellectual excellence of the different beings.

It is exactly in this manner on the analogy of space that the disciplines enjoined by the Tathāgatas should be understood. For instance, Oh Kulaputras, it is well-known that smoke originates from the combination of three factors: namely, the churning rod (Kāṇḍa), the churning pot (Māthanīya), and the efforts made by the hands of a person (purusahastavyāyāma). From that smoke fire is generated. That fire does not reside either in the churning rod or in the churning pot or in the effort made by the hands of a person. Thus, Oh Kulaputras, the conduct of the Tathāgatas should be understood, i.e., constant coming and going.'

<sup>1</sup> तिक्रय भगगम् चर्वत्रवात्रताचित्रतिः वैचानुवितिरिक्षाम् चर्वेकोकधानुवितिरिक्षाम् धर्वतव्यात्रत्ववेवीधिचव्यपर्ववाधे व्यक्तवाक्यावेववायद् भावते वा । p. 37.

मा कुछपुणा इसी चीनर्छें चा जुनुधितरं को चीत्राद्वव । तत् कछादेतोः । राग-चर्या कुछपुणा यदत वैधिशक्तववा यद्त वष्टववा । p. 37.

ग तरावा विश्व मात्र कुछपुत्राः काष्ट्रं च सम्बतीयं च पुरस्कत्ववायाम च प्रतीत पूत्रः प्राप्तुमंति। चाप्तिस्मितंति च चाप्तिनं वाष्ट्रक्तिनं न सम्बीचिक्तते न पुरस्कत्वायामः विकाः। स्वतंत्र कुछपुत्राः चुनेत्रवात्रत्वक्वयया चात्रक्तवाः। अस्वातस्वविद्यति।

When this speech was made by the Lord the Bodhisattvas became astonished and with eyes dilated in surprise recited the following devotional stanza:—

# भश्काद्भतेषु धर्मेषु बाकाध्रसकृषेषु च। निर्दिकक्षेषु गुद्धेषु संदतिका प्रगीयते ॥

p. 38

'These most wonderful doctrines which are like the space and are free from any thought-construction and pure in essence-preach what may be called the "Restraint".'

The above will also appear to the general reader as somewhat mysterious because the language in which such psychic matters are taught is really mysterious. This language which has been designated the Sandhyābhāṣā or the Twilight language can be interpreted in two ways, the ordinary and the psychic. But the subject matter of the above conversation is the well-known rousing of the Kunḍalini power through association with Saktis. Certain disciples of Yoga are so dull that their Kunḍalini power is not roused ordinarily unless there is intense nervous excitement. The fire in the above example is the Kunḍalini power, which is independent of the Yogi or the Sakti, just as the fire is independent of the churning pot.

Amongst the deities named in the Guhvasamāja the Dhvāni Buddhas are most important. They are five in number, namely, Aksobhya, Amitabha, Vairocana, Amoghasiddhi and Ratnasambhaya, and these five being the progenitors of the five Kulas or families represent the corner stone on which the whole structure of the Buddhist Pantheon is raised. Besides these, the Buddhaśaktis are also mentioned who are associated with the Dhyani Buddhas as their female counterparts. The five are named as Locana, Mamaki, Tara, Pandara or Pandaravasini and Samayatara. Further, there are mentioned the four Guardians of gates who are represented by Prajñantaka, Padmantaka, Yamantaka and Vighnantaka. These are all familiar figures to the students of the Buddhist Pantheon and they are very often represented in sculptures and in the paintings of magic circles coming from Nepal and Tibet. Herein also is mentioned the group of four deities who usually accompany Mañjuérī or goddess Usnīsavijayā in later works,1 without any reference to the main deities Mañjuśrī or Usnīsavijavā. They are Acala, Takkiraja, Nīladatīda and Mahābala. The Lord of ghosts Aparajita 1 is also noticed in this work. In later times this Aparajita was closely associated with the deity Bhutadamara and was said to have delivered to the Lord the Hrdava Mantras of all the ghosts and to have promised to do no injury and be friendly and favourable always to the people of Jambudvīpa. deity Ekajata2 is also mentioned in the body of the book and this gives rise to certain chronological difficulties. Because, as has been shown elsewhere. Ekajatā Sādhana was restored from the country of Bhota by Siddha Nagarjuna who flourished in the middle of the seventh century.3 But as the present work is much carlier this difficulty can be met by the fact that though the name Ekajatā was known her Sādhans was probably unknown which was brought by Nagarjuna from Bhota. Or, probably the Sadhana of Ekajata was known in the time of the Guhyasamāja but was subsequently forgotten which accounts for the necessity of restoring the Sadhana from the country. Moreover, it has also to be remembered that the Mantra given for Ekajata in the Sādhanamālā is uniformly stated as Hrīm Strīm Hūm Phat, whereas in the Guhyasamāja it is given as Om Śūlıni Svāhā. This difference in the Mantras is a great difference and it may be surmised that the Ekajață of the Guhyasamâja and Ekajată of Năgăriuna are two quite distinct deities without any direct connection except that they were both Buddhistie. Whether Nagariuna of the Ekaiata Sadhana can be identified with the famous Madhyamaka Nagarjuna the disciple of Asvaghosa is a question which requires to be more closely investigated in this connection. Cunda is another important deity to be mentioned in the present work.4 Her name appears in the earlier work, namely, the Mañiusrimūlakalpa and she was well-known many hundreds of years afterwards. Cunda is mentioned in the Siksasamuccaya 6 of Santideva in the 8th century and several Sadhanas devoted to her worship are recorded in the Sādhanamālā.7 She used to be represented as one-faced and four-armed or as one-faced and sixteen-armed.

<sup>1</sup> pp. 70, 74, 81, 118 and Sädhanamälä, pp. 513, 521. 2 p. 88.

the statement occurs as— चार्यनामार्क्तनपादिभेडिय चनुसन् ।

p. 123. She is called here as Cundavajri.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Op. cit., p. 424. mentioned as Candrs, which ought to be Cunds; for, in the Buddhist Pantheon, there is no other deity, who can be mentioned along with Tars Bricuit and Hayagriva.

<sup>6</sup> Op. cit., p. 173.

<sup>7</sup> Sådhanss, Nos. 129, 130, 131.

Only one image of the four-armed variety has up till now been discovered and it belongs to the collection of an American solicitor of New York, Mr. W. B. Whitney.\footnote{1} A sixteen-armed image was an stalled as Paţtiker\hat{s} in Bengal as we know from one of the miniatures of a Praj\hat{s}\hat{p}\hat{s}\hat{p}\hat{a}\hat{m}\hat{m}\hat{i}\hat{m}\hat{s}\hat{v}\hat{e}\hat{n}\hat{o}\hat{m}\hat{o}\hat{o}\hat{e}\hat{o}\hat{e}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\hat{o}\

The deity of hoary antiquity, namely, Jambhala, the god of wealth, also makes his appearance in this work showing his unquestionable popularity even amongst those who have left the world and have taken to Yaugie practices. Jambhala retained his popularity ever afterwards as a large number of Sadhanas are to be found in the Nādhanamāla and his images are met with in the Magadha, Bengal, Nepal and Tibet schools of sculpture.

The popular god Mañjuári is mentioned four times as Mañjuári and thrice as Mañjuvajra showing at once the popularity of this Buddhist god femovledge and learning. As has been shown already, Mañjuári is the chief figure in the earlier work Mañjuárimiste represented as the same as the Hindu god Kārtii-keya. I five are to believe in the testimony of the Mañjuárimida-kalpu then it must be assumed that Mañjuári is a definitely Hindu deity of the Purâṇas incorporated in the Buddhist Pantheon. The oridence of the above work is important in finding out the true origin of Mañjuári who is one of the most popular deities of the Buddhist Pantheon, and whose origin was so long shrouded in mystery. Mañjuári is referred to by subsequent writers of Buddhism and the

. --- . .

<sup>1</sup> Nee the article. The only image of Gundā in the Proceedings of the Lahore Oriental Conference, pp. 1111-1113.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See illustration in Bhattasah N. K: Iconography of Buddhist and Brahminical Sculptures in the Dacos Museum, plate I, d. and p. 13 (spelt here as Cunds).

<sup>3</sup> Op. cit., in French, Part I, fig. 25.

<sup>4</sup> p. 123.

<sup>5</sup> Sädhanas, Nos. 284-299, pp. 560-583 See also Indian Buddhist Iconography, 113 ff.

<sup>6</sup> pp. 46, 51, 69, 87, 97, 121, 133

<sup>7</sup> See for instance, op. cit., p. 45, where Manjusti is called as Karttikeya-manjusti : हिनीयहार्यमीये कार्तिकेयमञ्जी: अवराज्यः, etc.

great Buddhist work the Gandavytha makes Mañjuári the hero and describes his exploits, wonderful powers and knowledge.\(^1\) Numerous Sadhanas of this deity are to be found in the Sādhananātā\(^2\) and his images are to be seen everywhere in Sarnath. Bengal, Magadha, Tibet and Nepal and even in Japan, China and Mangolia.\(^2\)

Avalokitetvara or Lokeśvara the prototype of Mañjutri is also mentioned in the Guhyassamāja though his identity is somewhat more difficult to establish. He sometimes appears as a deity and sometimes as one of the members of the Assembly asking questions or answering questions very probably on behalf of the Lord of the Assembly. But Lokeśvara here is undoubtedly represented by the great compassionate Bodhisattva who sacrificed his emancipation until all the beings of the universe were delivered from their miseries and obtained salvation. Lokeśvara is the chief figure in the Sukhāvatī Vyāha where he is associated with Amitābha the Lord of the Sukhāvatī heaven. His popularity led the Buddhists of Nepal to conceive no less than 108 different forms and is well illustrated in the numerous sculptures found in Sarnath, Magadha, Bengal, Nepal, Tibet, Chinese and Japanese schools of art.

The other Bodhisattva to be mentioned is Maitreya or the Future Buddha who is to come down to the earth full four thousand years after Gautama and obtain Buddhahood. Another Bodhisattva is Vajrapāṇi who is known long in Buddhism and makes his appearance in the Guhyaaamāja. In later times he figures in the Buddhist Pantheon as the Bodhisattva springing from the Dhyāni Buddha Akşobhya who has for his symbol the well-known thunderbolt. Vajrapāṇi being his emanation also has the thunderbolt as his recognition symbol.

An anomalous name in the *Guhyasamāja* is represented by Vajrasattva who is inextricably mixed up with Vajradhara. Here both appear to be the highest Buddhist god, the personification of Sūnya. In later days a sharp distinction was drawn between the two: Vajradhara and Vajrasattva, the former being the same as the highest

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raja Rajendra Lal Mitra: Nepalese Buddhist Literature. description of Ganda-cyllha on page 90.

<sup>2</sup> Sadhanas, Nos. 44-84.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> For details regarding history and sculptures see Indian Buddhes Iconography, pp. 15ff.

<sup>\* 4</sup> Ibid. pp. 32ff.

Buddhist god, the personification of Sunya, the latter occupying a much inferior position as the sixth Dhyani Buddha who is supposed to be the priest of the five Dhyani Buddhas. He was also given a Sakti, Vajrasattvātmikā, and a Bodhisattva, Ghantāpāṇi, by name in exactly the same way as the five Dhyani Buddhas were each given a Sakti and a Bodhisattva. But Vajrasattva does not appear in the Guhyasamāja as a Dhyani Buddha; here he is the same as Vajradhara the highest god of the Buddhist Pantheon the personification of Sanva.

Amongst the minor gods we find mention of Ekakşara and Sumbha besides several Hindu gods occupying a minor position in the Buddhist Pantheon such as Viṣṇu, Indra, Rudra or Śiva and Śaci the wife of Indra.

The mention of the deities referred to above in the Guhyasamāja shows that they were known in the 3rd century A.D., when the Guhyasamāja was composed. This further shows that the stage of development in respect of the Buddhist Pantheon as represented in the work was very crude and many deities were not included. Even the Dhyāni Buddha families were not fully developed as we do not find any Bodhisattva assigned to the progenitors of the different Kulas or families. Furthermore, a clear cut demarcation between Vajradhara and Vajrasattva was not made in the Guhyasamāja though in later times they were entirely distinct. It is, therefore, extremely probable that the deities mentioned in this work are the earliest and the original deities of the Buddhist Pantheon.

It is needless to point out that the Guhyasamāja attracted the attention of the later Tantrics affiliated to Buddhism, and that it enjoyed a great popularity amongst them. The Siddh&c&ryyas and Vajrācāryyas of the Tāntric age were very fond of the work and we find many translations of commentaries made by them preserved in Tibetan Tangyur though most of these commentaries are now lost in Sanakrit. Some authors notably Indrabhūti and Padmavajra made digests of the whole Tantra in their works, quoting as authority passages from the Guhyasamāja in support of their contentions. Advayavajra also referred to the doctrines of the Guhyasamāja school in support of his teachings as given in the Advayavajrasamaja school in support of his teachings as given in the Advayavajrasamajaraha.

<sup>1</sup> Ibid. pp. xxvii ff. and p. 6f. also Vajradhara Versus Vajrasattva in the Journal of the Bihar and Orises Research Society, Vol. ix, p. 114.

The work was designated by the Siddhas as the Astadasopatala showing the popularity of the Guhyasamāja amongst the Siddhas and the fact of its containing in all eighteen chapters only. Amongst the earlier commentaries on the Guhyasamāja those of Nagarjuna (645 A.D.), Krynšeckya (717 A.D.), Lilvarja (741 A.D.), Ratnšakarsčánti (978 A.D.), Šantideva (695 A.D.) are worthy of mention. The literature including commentaries on the Guhyasamāja extant in Tibetan translations in the Tangur collection is quite extensive as can be seen from the following list:—

| Anandagarbha      |   |      | Śrī Guhyasamājapañjikā             | ٠,  | $(159)^1$ |
|-------------------|---|------|------------------------------------|-----|-----------|
| Āryadeva Ācārya   |   |      | Šrī Guhyasamājanspannakramāntak    | в.  | (137)     |
| Kamalaguhya       |   | T, 2 | Šrī Guhyasamājamaņdalopāyikā       |     | (150)     |
|                   |   | T.   | Śri Guhyasamājasādhanasiddhi-      |     |           |
|                   |   |      | sambhavanidhi                      | ٠.  | (151)     |
| Kumarakalasa      |   | T.   | Astādasapatalavistaravyākhyā       |     | (131)     |
| Krsna             |   | T.   | Guhyasamājamaņdalopāyikā           |     | (139)     |
|                   |   |      | Guhyasamājamandalopāyikā           |     | (139)     |
| Gunākara Gupta    |   |      | Śrī Guhyasamājābhisamaya-nāma-     |     |           |
|                   |   |      | 4ādhana                            |     | (152)     |
| Candrakirtı       | ٠ |      | Guhyasamājābhisamayālankāra-       |     |           |
|                   |   |      | vrtti                              |     | (139)     |
| Jinadatta         |   |      | Guhyasamājatantrapanjikā-nāma      |     | (145)     |
| Jūšnakirtti       |   | т.   | Šrī Guhyasamājatantra-rāja-vrtti   |     | (158)     |
|                   |   |      | ., ., (original)                   |     | (158)     |
| Jňanagarbha       |   |      | Gubyasamājatantrarājatīkā          |     | (157)     |
| Tilakakalasa      |   | T.   | Šrī Guhyasamājamandalopāyikāvimš   | 3   |           |
|                   |   |      | vidhi-nāma                         |     | (137)     |
| Dipankara Bhadra  |   |      | Śri Guhyasamājamandalavidh nāma    |     | (148)     |
|                   |   | T.   | Śri Gubyasamājasya Manjuári-       |     |           |
|                   |   |      | sādhana                            |     | (152)     |
| Dîpankaraśrijnana |   | T.   | Śri Guhyasamājalokeśvarasādhana    |     |           |
|                   |   |      | nāma                               |     | (154)     |
|                   |   | T.   | Śri Guhyasamājastotra              |     | (155)     |
|                   |   |      | Śrī (iuhyasamājalokešvarasādhana   |     |           |
|                   |   |      | nāma                               |     | (154)     |
|                   |   |      | Śri (łuhyasamājastotra             |     | (155)     |
| Dharma4ribhadra   |   |      | Šrī (luhyasamājamahāyogatantrotpat | ta- | /         |
|                   |   |      | kramasādhanasū tramelāpaka         |     |           |
|                   |   |      | nāmo .                             |     | (135)     |
|                   |   |      |                                    |     | ,         |

<sup>1</sup> References are to the first volume of P. Corder's Catalogue du Fonds Tibétain de la Bibliothèque Nationale. Luste have been taken from the appendix of the Bauddha Gan O Dobă in Bengali published by Mm. Harapsaad Shastr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> T. shows Tibetan translations.

|                               |       |     | INTRODUCTION.                                                  | xxxi    |
|-------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------|---------|
| Nägabodhi                     |       |     | Šrī Guhyasamāja-mandalopāyikā virhša                           | h-      |
|                               |       |     | vidhi .                                                        |         |
| Nāgārjuna.                    | ٠.    |     | Śrī Guhyasamājamandalavidhi nāma                               | (135)   |
|                               |       |     | Śrī Guhyasamājatantrasya Tantratikā                            |         |
|                               |       |     | nāma                                                           | (131)   |
|                               |       |     | Śri (luhyasamājamahāyogatantrotpatti                           |         |
|                               |       |     | kramasādhana-sütramelāpaka                                     |         |
|                               |       |     | nāma .                                                         | (135)   |
|                               |       |     | Astādašapatalavistara-vyākhyā                                  |         |
| Padmākaravarman               |       | T.  |                                                                |         |
| Pramuditākara-                |       |     | Šrī Guhyasamājatantrarājatīkā-Candra                           |         |
| varman                        | ٠.    |     | prabhā nāma                                                    |         |
| Prašantajnana                 | ٠.    |     | Upadeśaniścaya-nāma Śrīguhyasamāja-                            |         |
|                               |       |     | vṛtti                                                          | . ,     |
| Buddhasrijnana                | ٠     | T   | Šrī Sahajaguhyasamāja sādhana                                  |         |
| Mantrakalaśa                  | • •   | T.  | Šrī Guhyasamājatantrasya Tantratīkā-                           |         |
| T                             |       |     | nāma                                                           | (181)   |
| Ratnākarašānti                | •     |     | Kusumāñjali-nāma Guhyasamāja-                                  | (1140)  |
| Lilāvajra                     |       |     | nibandha                                                       |         |
| Lilavajra                     | ٠.    |     | Guhy asamājatantra-nidānagurūpadeša                            |         |
| Vajrahāsa                     |       |     | bhāsya .<br>Šrī Guhyasamājatantrarājatīkā .                    |         |
| Vijayaśrīdhara                | • •   | т   | A                                                              |         |
| Vijayasridhara<br>Vimalagupta | ٠     | •   | Srī Guhyasamājapañjikā<br>Šrī Guhyasamājālankāra nāma          |         |
| Viávšmitra                    | ٠.    |     | Sri Guhyasamājatantrarājottaratantra                           | . (140) |
| 7 211 7 42221 12 13           | •     |     | nāmāstādašapatala-pūrvardha-                                   |         |
|                               |       |     | padārtha-tikā vyākhyāna .                                      | . (144) |
| Viryabhadra                   |       | т   | Srī (suhyasamāja-mandala-vidhi                                 | . ()    |
| ,                             | •     | •   | nāma                                                           | (150)   |
| Vaidvapāda                    |       | (1) |                                                                | , ,     |
|                               |       | . , | tika                                                           | . (150) |
|                               |       | (2) | Śrī Guhyasamāja-sādhana-siddhi                                 |         |
|                               |       |     | sambhava-nidhi nāma                                            | . (151) |
| Vairocanavajra                |       |     | (iuhyasamājasādhana .                                          | . (151) |
| Santideva                     |       |     | Śrī Guhyasamāja-mahāyoga-tantra-                               |         |
|                               |       |     | bali-vidhi nāma .                                              | . (140) |
| Säntibhadra                   | • •   | Т.  | Kusumānjali-nāma Guhyasamāja-                                  |         |
| 4 111 -1                      |       |     | nibandha .                                                     |         |
| Śraddhākaravarman             | • •   | T.  | (iuhyasamājasādhana .                                          | . (152) |
|                               |       | T.  | Šrī Guhyasamājamandaladevakāya-<br>stotra nāma                 | (141)   |
|                               |       | T.  | 4                                                              |         |
| Samantabhadrapāda             |       | 1.  | Srī Guhyasamājatantra-vivaraņa<br>Šrī Guhyasamājasya Mañjuśrī- | . (:44) |
| овплиниватервая               | • • • |     | sādhana                                                        | (152)   |
| Sugatakirti                   |       |     | Śrī Guhyasamājasya Manjuári-                                   | (_30)   |
| ~ ~~                          | ••    |     | sādhana                                                        | . (152) |

#### INTRODUCTION.

| Sunayaérimitra | ( | l) Šrī Guhyasamājālankāra-nāma                        |     | (145) |
|----------------|---|-------------------------------------------------------|-----|-------|
|                | ( | Astādašapatalavyākhyāna                               |     | (145) |
|                | ( | <ol> <li>Šri Guhyasamāja-samksipta-subodi</li> </ol>  | na- |       |
|                |   | sādhans nāms                                          |     | (153) |
| Subhāsita      | 7 | <ol> <li>Šri (luhyasamājamaņdala-vidhi-nā)</li> </ol> | na  | (135) |
| Sthagana       |   | Śrī Guhyasamājatantra-vivaraņa                        |     | (144) |
|                |   |                                                       |     |       |

In the Jāānasidhi of Indrabhūti the Guhyasamāja is quoted extensively, I showing the reverence and authority the Guhyasamāja enjuyed in his time. The Advayasvijrasuhgraha also draws its materials \*from the Guhyasamāja in support of its doctrines, and as Advayavajra belonged to the 10th century A.D., the Guhyasamāja appears to have maintained its authoritative character throughout the Tantric period. The reason why we do not find any mention of the Guhyasamāja before Nagārjuna (7th century A.D.), is because the Tantra was kept secret among the professors and the doctrines inculcated therein were confined to a few adepts for three hundred years until Buddhist Tantras of the Yoga and Yogatantra classes obtained publicity during the time of the Siddhācāryyas mainly through their mystic songs, preachings and works.

The chief problem connected with the composition of the Guhyasamāja is to ascertain fairly accurate data which will establish the
time when the work was written. But this is dependent on the
correct dating of another work which has been published in original
Sanskrit and is known as the Moājuārimālakalpa. The work was long
forgotten in India and it was known only from its Tibetan and Chinese
translations; one manuscript of this work was accidentally discovered
by the indefatigable scholar the late Mahāmahopādhyāya T. Gaṇapati
Sastrī and published by him in the Trivandrum Sanskrit Series. It
was discovered in 1909 from the Manālikkara Matham near Padmanā-

<sup>1</sup> p 19 चनुत्रक्षेत्रु°, p 13. प्रक्रतिप्रशासराः°

p. 37-8 चावास सर्वत्राजुतस°, p 38 काव्यं च समनीय° p 39 वायवाकचित्रवद्यामां°, p 50 वचारासमध्येत

p 115 पातन वक्क्स्प्रका°, p 152 समाक मीसन°

p 153 অসাহিনিদ্রম and the same passages in Jñānasiddhi in Two Vajrayāns works (G.O.S. No. 44) pp 77, 77, 78, 78, 78, 78, 76, 76.

bhapuram in South India. It is a palm-leaf manuscript and consists of about 13,000 granthas, and written in Devanagari characters with ink. From its appearance the manuscript seems to be about 300 to 400 years old, and the writing is perfectly clear and legible. The copyrist of the manuscript is one Ravicandra who went out from Mathyadeisa. This Ravicandra made a remark in the last eclophon that he had written the Kalpa of Ārya Mañjuśri as was available, and this shows that the original from which he copied was itself incomplete.

The work among others treats of the Mantric texts of Mañjuśri-Kumārabhīts whom the author several times designates as Kārttikeya and introduces him with several Śaiva but non-Tāntric deities. Details of practices which bestow long life, health and happiness and for the attainment of all desired objects are given. The work is in the form of a Sangiti and the conversations are held mostly between Sakyamuni and Kumāra Mañjuárī, both of them being sometimes interrogated by the Assembly of the Faithful.

It is not necessary to state that this work is very important for the history of the development of Tantrio ideas, tenets and practices, and provides a landmark in the process of those developments. It was translated into Tibetan and it finds a place in the Tibetan Kangyur. It was also translated into Chinese in the 10th century A.D.<sup>1</sup>

In this work which has been rightly styled by Dr. Winternitz as a Tantric work we find mention of a large number of gods and goddesses, several ancient works like Suvaraparabhāsa, Ganḍavyūha, Prajāapāramītā, Candrapradīpasamādhi. a large number of Mudrās, and descriptions of Maṇḍalas with special directions for painting them and innumerable rites for attaining Siddhis or perfections.

It is very difficult to fix its time in view of the most conflicting types of evidence found in the book. As is well-known very few works of ancient Sanskrit literature have survived which have not undergone considerable change or rather expansion after their first composition. The Mañjukrimélakalpa must have had a similar fate and the book which is at present available contains amplifications, and expansions of the original matter in order that it may become a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nanjio: A Catalogue of Chinese Tripitales, No. 1056. Translated by Thion-si-tsai A.D. 980-1001. 20 fusciouli, 28 chapters, p. 232-33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Op. cit., p. 38.

convenient handbook for the priests Everything of importance seems to have been entered in it in order that it may be of some service to the priests for their numerous elients.

The Guhyasamāja also is written in a Sangīti form and its obvious object is to introduce the Sakti worship or legalise it for the first time in Buddhism, and for this purpose in the very first chapter it gives a Mandala where the five Dhyani Buddhas are introduced and are given each a Sakti. These five Dhyani Buddhas represent the five elements Rūpa, Vedanā, Samijāā. Samskāra and Vijāāna of which the world is composed, and in order that these elements may be able to fulfil their creative purpose they are given a Sakti, and this is evidently the object for which the Guhyasamāja was introduced in the Assembly of the Faithful It cannot be said definitely when this Tantra was composed, but this is certain that whenever the five Dhyani Buddhasare met with and wherever their Saktis are mentioned specially in groups, it is but natural to assume that such references should be chronologically later than the time of the Guhyasamana But when we refer to the Sādhana of Ācārya Asanga the famous Yogācāra philosopher of the Mahayana who flourished in the 3rd century A.D. we find not only that all the five Dhyani Buddhas are mentioned together, but their Saktis, five in number, also appear in the same Sādhana 1 It is, therefore, very natural to presume that the Sādhana of Asanga must be later than the time of the (+uhyasamāja which for the first time introduced the doctrine of the five Dhyani Buddhas and their Saktu

Again, according to the Thetan and Chinese traditions the Tantrawere introduced by Asanga from Tugita heaven where he learnt the Sastra from Maitrya Buddha who was awaiting his descent to earth. Now for the Tantra to be called a real Tantra there must be the element of Sakti in it. Without Sakti there cannot be a true Tantra or a Tantra par exveluence 2 and this Sakti is permitted for the first time in the Unkyasanağia. It is thus very probable that Asanga had something to do with the Guhyasanağia Tantra, as otherwise we cannot explain the reason of this coimodence. It is very likely therefore that Asanga who belonged to the 3rd century A.D., is the author of the Guhyasanağıa Tantra.

<sup>1</sup> Sādhanamātā, Sadhana, No. 159, p 321. The colophon is as follows— प्रश्नापार्शितासाथन समाप्तन्। समिरियं चाणार्यासम्बादानासः

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Haraprasad Shastri : Introduction to Modern Buddhism, p. 10.

Taranatha further tells us that the Tantras immediately after introduction were transmitted secretly in an uninterrupted manner from preceptor to disciples for nearly 300 years' before they got publicity through the mystic teachings of the Siddhas and Vajrācāryas. Taranatha's ovidence in this respect is exceedingly important in determining the evolution of the Tantric process. Asanga must have introduced something very objectionable, at least, seemingly so to the ordinary public, and what could that possibly be if not the element of Sakti which was introduced by him. And if, after the introduction of Tantra, it is secretly transmitted how is it possible for either the Guhyasamāja to draw upon the materials of Asanga, or for the latter to obtain them from the Guhyasamāja? We can only explain this comeidence by holding that Asanga had something very material to do with the mtroduction of the Guhyasamāja Tantra

In every Tantrie work great importance is given to the Dhyani Either they are directly mentioned or the Bijamantras or deities emanating from them are mentioned. These Dhyani Buddhas, as can be surmised from numerous references, were the originators of five Kulas or families, each family having a large number of derties emanating from one particular Dhyani Buddha. Anyone who is acquainted with the Buddhist Tantric works cannot fail to be struck by the innumerable references to the Dhyani Buddhas, and this theory, to say the least, is the very groundwork on which the grand structure of the Buddhist Pantheon is built. It is but natural to suppose that all original Tantras, at least, will mention the Dhyani Buddhas together, particularly if they are concerned with the formation of the Mandala. The Mandala or the magic circle is the miniature prototype of the big Cartyas, and was in vogue from the very early times. To form a Mandala the presiding derties of the different directions are necessary, and these directions are marked by placing four Dhyani Buddhas or their symbols in the four cardinal directions without assigning a place to Vairocana who is supposed to be in the middle and, therefore, not very frequently represented.

But when these Dhyani Buddhas do not appear in an important book like the Malakalpa it sets one thinking. In it numerous Mandalas are described and there is more than one occasion for a mention to be made of the five Dhyani Buddhas who are ordinarily mentioned in

<sup>1</sup> See Kern: Manual of Buddhism, p. 133.

almost every Buddhist Tantric work. But nowhere are these Dhyani Buddhas mentioned. The obvious reason for this omission or discrepancy seems to be that the theory of the five Dhyani Buddhas was not established when the Manjubrimulakalpa was composed. And, indeed, the Mülakalpa presents an earlier stage of thought than what is found in the Guhyasamāja, because we find occasionally the names of Amitāvus, Amitābha, Locanā, Ratnaketu, Vajrapāni, Avalokitešvara, Māmakī, Ratnapāņi, etc. mentioned but not in a systematic form as we find in the Guhyasamāja In the Guhyasamāja, for instance, the names of the Dhyāni Buddhas are given as Amıtābha, Aksobhya, Ratusketu, Vairocana, and Amoghasiddhi, the names of their Śaktis as Dycsarati, Moharati, Irsyarati, Vajrarati and Ragarati, representing the five Buddha-Śaktis Locana. Mamaki, Tara, Pandara and Arvatārā. It is well-known that five Bodhisattvas emanated from these pairs and they were known as Vajrapāni, Padmapāni, Ratnapāni, Višvapāni, Cakrapāni or Samantabhadra. In the Mañjuhīmulakalpa some of these figures appear but the names are not scientifically or methodically arranged as we find them in the Guhuasamāja or in later Tantric works Moreover, the Manjubrimulakal pa gives certain Mantras which also appear in the Guhyasamāja In the latter the number of the Mantras is five and each Dhyani Buddha is given one, namely Jinajik, Ārolık, Vajradhrk, Ratnadhrk and Prajñādhrk The Kulas there as usual are mentioned as five But the Maniubrimulakalpa mentions something like six Mantras; as Jinajik, Arolik, Vajradhrk, Surārak, Yaksātak and Pinādhrk,1 and associates the first three only with three families: Tathagatakula, Padmakula and Sarvayajrakula,2 while the others are not referred to any Kula or tamily

The above instances are sufficient to show that the theory of five Dhyani Buddhas was not known when the Malakalpa was composed, but only some of the names were in existence though not exactly as Dhyani Buddhas. The evidence of Malakalpa further shows that the Mantras assigned to the Dhyani Buddhas as found in the Cahyuaanāja were not known in their entirety though some of them indeed appear in the work. The Kulas were also not as well developed in the Malakalpa as in the Guhyaaamāja and though the names of

<sup>1</sup> Op. cit, pp 384, 385.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibud The portion where the names and Mantras of some of the Tathāgatas appear, seems to be the part of the original work in view of the remarks of the Editor at the top of the page. The pages of the original MS very probably got topsy-tury.

some of them are found in the work they are neither in the same form nor in the same order nor have the same number. From the evidence of the Milakalpa it appears as if the Milakalpa offered materials to the writer of the Cuhyasanaja to develop upon them, and thus the Guhyasanaja on the strength of the evidence adduced must be preceded by the Mağiyárimülakalpa.

If the Guhyasamaja Tantra can be assigned to the 3rd century A.D., and made contemporaneous with the great Yogacara philosopher Asanga, the time of the composition of the Manjusrimulakalpa has to be placed at least one hundred years earlier, namely in the 2nd century A D. Some of the critics of this theory will contend that this Asanga of the Prajnaparamita Sadhana may not be the same as the Yogacara philosopher Asanga Against this it may be pointed out that in the Tantric age up till now no other Asanga except one is known, and therefore, the critics who offer a counsel of perfection should themselves find the other hypothetical Asanga who is different from the Yogacara author. The onus of proof rests with them. Moreover, Asanga is made in the Sadhanamala an author of the Pranjaparamita Sadhana, and this Prajnaparamita is nothing but the deification of the Prajñāpāramitā literature which was, according to the Buddhist tradition, rescued by Nagariuna from the nether regions. Nagarjuna is the same as the Nagarjuna the founder of the Madhyamaka school who flourished in the 2nd century A.D., and we know definitely that Praiñāpāramitā was translated into the Chinese language between 265 and 313 A.D., and there is no earthly reason why Asanga who flourished in the latter part of the 3rd century should not have known of Prajñāpāramitā when the Chinese were reciting and even translating the work.

Other critics will say that the Mañjuhimālakalpa cannot be dated in the 2nd century, as it mentions the Dinaras not only while enumerating the numerous benefits arising out of the Yakṣiṇī Sādhana but also several times elsewhere in the work. These Dinaras as is well-known were struck in India in imitation of the Roman coin Denarii. The golden Dināra believed to be the first of its kind was struck in Persia in 77 A.D.¹ Amarakośa gives Dināra as a synonym for Niṣka, a gold coin.³ On the authority of Amars it may be safely

<sup>1</sup> Cassell's Encyclopedic Dictionary, p. 51, see the word 'Dinar'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jhalkikar's Amarakośa, p. 290-

concluded that the Dinaras were known in India in about 400 A.D. if not earlier. The mention of Dinara in the Maßjuśrinūlakalpa will lead many to think that the work cannot be earlier than 400 A.D. But as it has been already pointed out that the Maßjuśrinūlakalpa as at present available is not the original but mixed up with compositions which were added to the original later on. In Nanjio's Catalogue of the Chinese Tripitaka we find that the work was translated into Chinese so late as the 10th century A.D. but then it had not more than twenty-eight chapters in all, but the printed edition which is at present before us contains no less than fifty-five chapters. It may further be observed that the work was translated into Chinese in the 10th century nearly 800 years after its composition, and there is, therefore, a very reasonable ground in holding that certain later additions were made to the work which was still smaller in extent, but the original extent of the work at present is difficult to determine.

From the above it is not difficult to imagine that the Manjabri-. millakalpa originally consisted of twenty-eight chapters or even less. and later on two or three separate books were added on to it to make it a complete manual for the priests. It may be noted that the word Dinara curiously enough, does not occur in the first twenty-seven chapters, but immediately after it in the 28th,1 though in the first twenty-seven chapters there are several occasions, particularly in the Yakşini Sâdhana, where Dînâras could have been naturally mentioned. Therefore, simply because the Dinara is mentioned in the Maniubrimalukalpa the work cannot be dated after the fifth century for as has been shown above the word does not occur in the first twenty-seven chapters which are the original and the more ancient part of the whole work now recognized as the Mannubrimulakalpa. In these twenty-seven chapters at least there is nothing to show that the work is later than the 2nd century A.D. If that be so, the Guhyasamāja which develops the materials presented in the aforementioned work should be placed naturally somewhat later, and as it is connected with Asanga, as shown before, it should be regarded as a product of the 3rd century A D., or a little later according as the time of Asanga is taken to be the 3rd or the 4th century A.D.

<sup>1</sup> Op cit. 316 दीनारावां राज्ञों क्ष्मवे....दोनारणवाब स्टानि । The 28th chapter containly is a later subdition and must have been added during the eighth fundred years between the composition of the original work and the date of its Chinese translation.

# CONTENTS.

|                                                          |                 |          |                       |     |         | PAGE |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|-----|---------|------|
| Preface                                                  | •••             |          | •••                   |     | •••     | v    |
| Introduction                                             |                 | •••      | •••                   | ••• | •••     | IX   |
| सर्वतयागताधिस्तानपटकः प्रथमः                             |                 |          |                       | ••• |         | 8    |
| बोधिचित्तपटको दि                                         | तीयः            |          |                       |     |         | 28   |
| वच्चच्ची गाम पटन                                         | स्रतीयः         |          | •••                   |     | •••     | 8.9  |
| गुद्धकायवाक् <b>चित्र</b> स                              | ्र<br>रहकपटकब्र | रुषेः    |                       | ••• |         | 29   |
| समन्तर्चाराषटकः                                          | प <b>च्</b> मः  |          |                       |     | •••     | ₹0   |
| कायवाकृचित्ताधिक                                         | ानघटकः वस्      | Ç        |                       |     | •••     | 48   |
| सन्तवयिटकः सप्त                                          | H:              | •••      |                       |     |         | 20   |
| चित्तसमयमटकोऽछः                                          | H:              | •••      |                       |     |         | **   |
| परमाची दयतस्वाधे                                         | तमबपटको ।       | नवसः     |                       |     |         | ĘŲ   |
| सर्वतयागतच्चदयसङ्                                        | ोदनघटको ।       | दश्रमः   |                       |     | • • • • | ₹ć.  |
| सर्वतयागतमन्त्रसम्बतस्त्रवयविद्यापुरुषोत्तसम्बटल एकार्यः |                 |          |                       |     |         | 8.0  |
| समयसाधनाग्रनिर्दे                                        | य्यटको दाद      | ग्रः     | ***                   |     |         | 4.8  |
| सर्ववक्तसमयकृष्टतस्वार्थभावनासम्बोधिषटकक्तसोदग्रः        |                 |          |                       |     |         | €.   |
| मन्त्राक्ष वैद्यविन्ह स्मि                               | तराजी नाम       | समाधि    | षट <b>लच</b> तुर्देशः |     |         | 90   |
| सर्वेचित्रसमयसार्व                                       | चसम् तिर्गा     | म पटकः   | पञ्चदग्रः             |     |         | € 8  |
| सर्व सिद्धिमग्रहत्तवचा                                   | भिसम्बोधिन      | र्शम पटच | ः मोडग्रः             |     |         | 222  |
| सर्वतथागतसमयसम्बर्वचाधिकानपटकः सप्तदश्रः                 |                 |          |                       |     |         | १२व  |
| वर्वग्रञ्जानिर्देशवक्षज्ञानाधिस्तानं नाम पटकोऽकाद्यः     |                 |          |                       |     |         | 389  |
| Index of word                                            | ls              | •••      |                       |     | ***     | 808  |
| Indow of money                                           |                 |          |                       |     |         |      |

नाम बोधिसक्तेन महासक्तेन । रसवछेय च नाम बोधिसक्तन महासक्तेन । स्पर्धं विखेय च नाम बोधिसक्तेन महासक्तेन । धर्मधातवछेय च नाम बोधिसक्तेन महासक्तेन ।

एवंप्रमुखेरनिमलाव्यानिभलाव्ये बुँबले तसुमेरूपरमाणुरलःसमैविधिसले भेशासलेराकामधातुसमाधाते ख 'तवागतेः।
तद्यवा। घलोभ्यवजेण च नाम तवागतेन। वेगेचनबज्जेण च नाम तवागतेन। रत्नकीतुबज्जेण च नाम तवागतेन। धीमत वज्जेण च नाम तवागतेन। धीमत वज्जेण च नाम तवागतेन। धीमत वज्जेण च नाम तवागतेन। धीमति वज्जेण च नाम तवागतेन।

एवंप्रमुखेः सर्वाकाशधातुममाधा<sup>7</sup>तैय तथागतेः। तदाया। पि नाम तिजविम्बमिव परिपूर्णः सर्वाकाशधातुः सर्वतथागतैः संहथ्यते स्मा।

भय भगवान् मङ्गवेरोचन स्वायागतः सर्वतथागतमङ्गरागवर्जं नाम समाधि समापद्रः तं सर्वतथागतसङ्गरागवर्जं नाम समाधि समापद्रः तं सर्वतथागतव्यू इं
खकायवाक् वित्तवजेषु प्रवेत्रा यामास । भय ते सर्वतथागता भगवतः सर्वतथागतकायवाक् वित्तवज्ञाधिपतेः
परितोषणार्थं खिन्यानि 'की विस्वान्य भि 'िनर्माय भगवतो वैरोचनस्य कायार्द्रभि 'निष्कृ। ना भभूवन् । तच के चित् बुहखोचनाकारेण के चित् मामकाकारेण के चित् पासुद्रवासिन्याकारेण के चित् समयताराकारेण संख्यता भभूवन् ।

<sup>1.</sup> AC प्रष्टवा ° 1 2. BC add ° सर्ज्य ° 1 8. BC ° स्थाते ° 1 4. A adds सर्ज्य ° 1 5. A omits. 6. A ° तास ° 1 7. BC ° स्थात ° 1 6. BC ° त्या ° 1 10. A ° स्वते । 11. A omits ° हु 1 12. A प्रतिस्थ ° 1 18. A ° ताः 1 14. A ° यते पविभो वसार्थ स्वितािल । 15. A ° त्या थ 1 16. BC इट्टी ।

# **त्रीगुरुग्रसमाजतन्तृम्**।

चौ नमः त्रीवजुसन्तायः।

प्रथमः पटलः ।

एवं मया श्रुतम्। एकस्मिन समये भगवान सर्व-तयागतकायवाकवित्र<sup>।</sup> इदयवक्रयोषित्रगृष् विज्ञाहार । पनिभलायानभिलायैः सर्वेषुडचेत्रसमेहपरमाणुरजःसमै-वीधिसमेर्स हासमे: । तदाया। समयवस्त्रेस च नाम बोधिसबेन महासन्त्रेन। कायवज्रेण च नाम बोधिसबेन महासबेन। वाग्वचीय च नाम बोधिसबेन महासबेन। चित्रवसेव च नाम बोधिमचेन महामचेन। समाधिवसेव च नाम बोधिसबेन महासबेन । जपवळेण च नाम बोधि-सबेन सहासबेन। पृथिवीवजेष च नाम बोधिसबेन महासचेन। अव्वेवज्ञेष च नाम बोधिसचेन महासचेन। तेजीवजेण च नाम बोधिसचेन महासचेन। वायुवजेण च नाम बोधिमचेन महासचेन'। चाकाशवर्त्वण च नाम बोधि-सबेन महासबेन । कववलेग च नाम बोधिसबेन महासबेन । शब्दवलेख च नाम बोधिसचेन महासचेन। गन्धवलेख च

B adds ° शुक्क ° ।
 The explanation of this quaint beginning is given by Indrabhitti in his Januaridhi (G. O. S.)
 p. 58 thus:—
 इदर्थ ज्ञागे तदेव नव्यशीख्त चर्मसम्बन्धाना ।
 B साप ° ।
 B omits.

तच केचित् इत्यसभावाकारेय केचित् ग्रन्ट्सभावाकारेय केचित् गन्धसभावाकारेय केचित् स्पर्णसभावाकारेय संस्थिता चभूवन्।

षय खलु षाचीभ्य'सायागतः सर्वतयागतकायवाक्चित्त-इट्व'वच्चयोषिक्षगेषु चतुरसं' विरचस्तं महासमयमग्डलमधि-ष्ठापयामास ।

> खच्छं च तत्खभावं च मा'नाक्ष्यं समन्ततः। बुडमम्मि'समाकीणें स्फुलिङ्गगडनज्यलम् । खच्छादिमगुडलेर्यक्षं सर्वतायागतं पुरम् ॥

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक् वित्तवज्ञाधिपतिः सर्वतयागतमगुज्जमध्ये प्रतिष्ठापयामास । षय खलु षज्ञोध्य-स्वागतः रत्नकीतुस्वागतः समितावु स्वागतः समोधिसिक्स्यागतः वैरोचनस्वागतः वोधिवित्तवज्ञस्य तयागतस्य इदये विजवारः।

षय भगवान् बोधिचित्तवज्ञस्वागतः सर्वतवागताभि-भवनवज्ञं नाम समाधिं समापद्मः । समनन्तरसमापद्मस्य च सर्वतवागताधिपतेः षयायं सर्वाकाश्रधातुः सर्वतवागत-वज्जमबः संस्थितोऽभूत् । षय यावन्तः सर्वाकाश्रधातु-संस्थिताः सर्वसचाः सर्वे च तैन<sup>10</sup> वज्ञसचाधिष्ठानेन सर्व-तवागतसुद्धसीमनस्रजाभिनोऽभ्वन् ।

श्रय भगवान् बोधित्तित्तवस्त्रयागतः सर्वतयागतनाय-वाक्तित्तवस्त्रसम्योज्ञववस्राः नाम समाधि समापद्येमां

<sup>1.</sup> BC ° बच्च ° | 2. Aomits ° चुत्रय ° | 8. Aomits. 4. A ° बचा ° | 5. BC ° कीच ° | 6. BC ° नाकुक ° | 7. BC add ° बच्च ° | 8. A ° भ ° | 9. Aomits. 10. Aते | 11. A° ह्वा |

मक्षाविद्यापुरुषमूर्त्ति मर्वतयागतसवाधिष्ठानमधिष्ठापया-मास । समनन्तराधिष्ठितमाचे स एव भगवान् बोधिचित्त-वद्यसायागतिसमुखाकारिंग सर्वतयागतैः सन्दृष्ट्यते स्र ।

्षय श्रेत्रोभ्यप्रमुखाः सर्वतयागता भगवती बोधिचित्त-वक्तस्य इत्यादिभिनिष्क्रस्य इत्सुदानश्मुदानयामासुः—

षहो हि सर्वबुद्धानां वोधिचित्तप्रवर्त्तनम् । सर्वतायागतं गुद्धं चप्रतन्धमनावित्तम् ॥ इति ॥ षय भगवन्तः सर्वतयागताः पुनः समाजमागम्य भगवन्तं बोधिचित्तवचं सर्वतयागतपूजास्मरण'समयतवस्त्रमेषैः सम्प्रच्य प्रत्थिपत्थैवमाष्टुः—

भाषस्य भगवन् तर्चं वजसारसमुख्यम् । सर्वतायागतं गुद्धां समाजं गुद्धासक्षयम् ॥ इति ॥ षयं भगवान् वोधिचित्तवजस्यागतसान् सर्वतयागतान् एवमाइ । साधु साधु भगवन्तः सर्वतयागताः? । "किन्तु सर्वतयागतानामपि संययकरोऽयं कुतोऽन्येषां वोधिसचानाः मिति ।

षय भगवनाः सर्वतयागताः षास्ययेपाप्ताः षह्तप्राप्ताः । सर्वतयागतसंग्रय क्रितारं भगवनां सर्वतयागतस्वामिनं पप्रच्छः । यहगवनिवंगुचविश्रष्टेऽपि सर्वतयागतपर्षेदि पर्वन्तयागतपर्षेदः सर्वन्तयागतपर्षेत् तह्म विदेष्टं नोत्सक्षते तह्म विवेष्टं नोत्सक्षते तह्म विवेष्टं नोत्सक्षते तहम्म सर्वन्तयागतापिष्ठानं कृत्वा सर्वत्यागतवक्षसस्य-

सक्षवपदैः सर्वतयागतानां सुखसौमनस्यानुभावनार्थे यावत्-सर्वतयागतज्ञानाभिज्ञानाप्तिफालहेतोः संप्रकाणयत्विति ।

षय भगवान् सर्वतयागतः कायवाक् चित्तवजः स्वयागतः सर्वतयागताध्येषयां विदित्वा ज्ञानप्रदीपवर्चः नाम समाधि समापद्येदं देवकुलपरमसारहृद्यं स्वकायवाक् चित्तवज्ञेभ्यो नियारयामास ॥ वज्ञध्रक्॥ भवास्मिन् भाषितमा के स एवं भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तविद्यापुरुषः च्रज्ञोभ्यसहासुद्वासंयोगपरमपदैः क्रज्यासितरक्षाकारिण सर्वतयागतकायवाक् चित्तवज्ञे निषीद्वस्यामास ।

षय भगवान् सर्वतयागतसमयसभ्यवचं नाम समाधि समापद्यदं मोइकुलपरमं सारइद्यं स्वकायवाक् चित्त वज्जेभ्यो निखारयामास ॥ जिनजिक् ॥ षयास्मिन् भाषितमाचे स एव भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तविद्यापुरुषो वैरोचन-महासुद्रासंयोगपरमपदैः सितक्व स्वात्वाकार्ये सर्वतयागतकायवाक् चित्तव्यामास ।

षय भगवान् सर्वतवागतरत्नसभाववज्ञाययं नाम समाधि समापद्येदं चिन्तामिषकुल<sup>11</sup>परमसारद्वदयं खकाय-वाक्चित्तवज्ञेभ्यो<sup>12</sup> निश्वारयामास ॥ रत्नधृक् ॥ पद्यास्मिन् भाषितमात्रे स एव भगवान् सर्वतवागतकायवाक्चित्तविद्या-

<sup>1.</sup> A° म्न ° । 2. A दाता: | 3. A adds. ° गुडा ° । 4. AB omits ° दाख ° । 5. B° नेषा | 6. A समय । 7. A ° को भी । 8. B omits ° प्रमा | 9. BC ° प्रदेम । 10. B° को भी । There is a break in Ms C up to || रज्ञा दुका | 11. A adds ° मजा ° । 12. A omits ° दाको भी ... .. योक पित्त ° ।

पुरुषो रत्नकेतुमद्दासुद्रासंयोगपरमपदैः पौतसितक्वश्याकारेण सर्वतथागतकायवाकचित्तवज्ञस्य दिच्चे निषीदयामास ।

षश्च भगवान् सर्वतथागतमहाराग'संभववळं नाम समाधि समापद्येदं वजरागकुल'परमसारहृद्यं स्वकायवाक्-चित्तवज्जेभ्यो नियारयामास ॥ चारोलिक् ॥ घशस्मिन् भाषितमाने से एव भगवान् सर्वतथागतकायवाक् चित्तविद्या-पुक्रवो लोकेश्वरमहाविद्याधिपतिमहामुद्रासंयोगपरमपदे पत्क-सितकृष्णाकारेण सर्वतथागतकायवाक् चित्तवज्ञस्य पृष्ठतो निषोटयामास ।

षद्य भगवान् सर्वतद्यागतामोधसमयसभ्यवच्चं नाम समाधि समापदोदं समयाकर्षणकुलः परमसारहृद्यं स्वकाय-वाक् वित्तवच्ये निद्यारयामास ॥ प्रच्वाध्वक् ॥ षद्यास्मिन् भाषितमाचे स एव भगवान् सर्वतद्यागतकायवाक् वित्तविद्या-पुक्षोऽमोधवच्यमहा सुद्रासंयोगपरमपदैः इरितसितक्षाया-कारिण सर्वतद्यागतकायवाक् वित्तवच्या उत्तरे निषीदयामास ।

देवमोइस्तवा रागश्चिन्तामणिसमयस्तवा।

कुक्ता द्वीते तुवै पञ्च कामसोचप्रसाधकाः ॥ इति॥
भाषा भगवान् सर्वतिष्ठागत<sup>10</sup>वज्ञ<sup>11</sup>धरानुराग<sup>12</sup>कासमयं <sup>13</sup>
नाम समाधि समापदोमां सर्ववज्ञधराग्रमक्ति<sup>14</sup>स्वकाष्ठवाक्-चित्रवज्ञेस्यो निकारयामास ॥ द्वेषरित ॥ भाषास्यां विज्ञास्तर-

<sup>1.</sup> A adds ° समय ° । 2. A adds ° सम्ल ° । 3. ° च ए ° । 4. B ° देल। 5. A adds ° सम्ल ° । 6. A ° वाक्काय ° । 7. A omits ° सक्षा ° । 8. BC ° देल । 9. A ° प्रेचका: । 10. B omits. 11. A ° त्रजात ° । 12. B ° ते ° । 13. A adds सकाववच्च ° only । 14. A ° सम्बिंग , B सम्बिंग , B

मानार्यां स एव भगवान् सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तविद्या'-पुरुषः स्त्रीरूपधरो भूत्वा [सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तवद्ये]<sup>2</sup> निषीदयामास ।

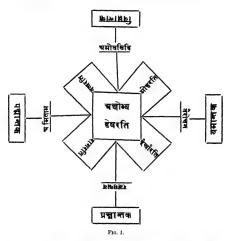

षध भगवान् सर्वतद्यागतानुरागणवर्धं नाम समाधि समापद्यमां सर्वतद्यागतायमधिषौ स्वतायवाक्षित्तवज्ञेभ्यो निद्यारयामास ॥ मोडरति ॥ षद्यास्यो विनिःस्तमायायां स

<sup>1.</sup> B omits 'विद्या' । 2. A दिवायनों , BC पूर्वकी थे, both of which seem to be incorrect. देवर्ति being the consort of Aksobhya must be in the middle of the Cakra or the magic circle.

एव भगवान् सर्वतद्यागतकायवाक्चित्तविद्यापुरुषः स्त्रीरूपधरो भूता पूर्वं कोणे निषोदयामास ।

[षष भगवान् सर्वतयागतरत्नधरानुरागणवर्ष्णं नाम समाधि समापदेशमां सर्वेष्याधरायमिष्ठवीं स्वकायवाक् चित्तवस्यो निसारयामास ॥ ईर्ष्यादित ॥ षयास्यां विनिः स्वतमावायां स एव भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तविद्यापुरुषः स्वीकृषधरो भृत्वा दिखाकार्षे निषीदयामास ]।

षष्ट भगवान् सर्वतद्यागतरागधरानुरागणवर्ज नाम समाधि समापदेशमां भर्वे रागधराग्रमिष्ठवीं स्वकायवाक्-षित्तवज्ञेश्यो निद्यारयामास ॥ रागरति ॥ षष्टास्यां विनिःस्त-माचायां स एव भगवान् सर्वतयागतकायवाक्षित्तव्या-पुक्षः स्त्रोक्षपथरो भूत्वा पश्चिमकोणे निषीदयामास ।

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तविसम्बादनवज्ञं नाम समाधिं समापद्येमां सर्वतयागतप्रज्ञाधरायमिष्ठवीं खकायवाक् चित्तवज्ञेम्यो निष्ठारयामास॥ वजरित॥ षयास्यां विनिःस्तमात्रायां स एव भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्त-विद्यापुक्षः स्त्रीकृपधरो भृत्वा उत्तरकोणे निषीदयामास।

षध भगवान् महावैरोचनवजं नाम समाधिं समापद्येदं सर्वतद्यागतमगडलाधिष्ठानं नामः महाक्रोधं खबायवाक् चित्त-बज्जेभ्यो निश्वारयामास॥ यमान्तक्षत्॥ षद्यास्मिन् विनिःस्त-

<sup>1.</sup> BC 51 द्विष् °। 2. The diagram (fig 1.) will show clearly that a long portion (of which a conjectural restoration is given here) must have been omitted by the copyists.

4. AC add सर्वतवागतायमाचिक्रीयम्मन्। 5. B omits

माचे स एव भगवान् सर्वतद्यागतकायवाक्षित्रविद्यापुरुषः सर्वतद्यागतसन्त्रासनाकारेण पूर्वदारे निषीदयामासः।

षय भगवान् सर्वतयागताभिसस्वीधि वज्ञं नाम समाधि समापद्येमं सर्वतयागतमग्रु लाधिष्ठानं नामः भग्नान्तेषे स्वकायवाक् वित्तवयागतमग्रु लाधिष्ठानं नामः भग्नान्तक्षत् ॥ प्रज्ञान्तक्षत् ॥ प्रज्ञान्तक्षत् ॥ प्रज्ञान्तक्षत् ॥ प्रज्ञान्तक्षत् ॥ प्रयास्मिन् विति:स्वतमाचे स एव भगवान् सर्वतयागत-कायवाक् वित्तविद्यापुरुषो वज्यसमयसन्त्रासनाकारेण दृष्टिण- हार्दे निषीद्यामास ।

चय भगवान् सर्वतयागतधर्भवयद्वरिं नाम समाधिः समापदेशमं सर्वतयागतरागधर मगुडलाधिष्ठानं नाम महाक्रीधं स्वकायवाक् चित्तवज्ञेम्यो निचारयामास ॥ पद्मान्तकृत्॥ चयास्मिन् विनिःस्तमाचे स एव भगवान् सर्वतयागत व्याय-वाक् चित्तविद्यापुरुषः सर्वतयागतवागाकारेण पश्चिमदारे निषीटयासास ।

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तवर्ज नाम समापि समापिदामं सर्वतयागतकायवाक् चित्तमगढलाधिष्ठानं नाम महाक्रोधं खकायवाक् चित्तवर्जेश्यो निद्यारवामास ॥ विद्यान्तकत्॥ षयास्त्रान् विनिःस्तमात्रे स एव भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तविद्यापुरुषः सर्वतयागतकाबवाक्-चित्तारंकारेण उत्तरहारे निषीदयामास ।

सर्वतयागतकायवाकचित्रसमाष्यमगुडलसमयसनाः ।

I. Aadds ° नय °। 2. B omits. 8. Aadds वर्षा १. AB ° रज्ञावर्र । 5. A ° मैं °। 6. B omits. 7. B ° रावच्या °।

द्रति श्रीसर्वतयागतकाववाक्षितरङ्खातिरङ्खे गुद्ध-समाजे मङागुद्धतन्त्रराजे मर्वतयागतसमाधिमग्डलाधिहान-पटलः प्रयमोऽध्यायः।

From the colophons of the Chapters V and VI where the
epithets মৃত্যানুদ্ধান্ত্র and ° বৃত্তাবিশ্বভূজি occurs, this seems to the
full and the correct title of the book. Uniformity in this respect has
been secured in all places and different or incomplete readings are
not noted,

### हितीयः पटनः ।

षय भगवनाः सर्वतयागताः<sup>1</sup> भगवतः सर्वतयागतकाय-वाक्षित्रताधिपतेः पूजां कृत्वा प्रषिपत्वेव<sup>2</sup>माडः—

> भाषस्य भगवन् सारं कायवाक्चित्तमृत्तमम् । सर्वतायागतं गुद्धं बोधिचित्तमनुत्तरम् ॥

भय भगवान् सर्वेतयागतकायवाक् चित्तवक्षयागतः सर्वेतयागतानामध्येषणां विह्त्या सर्वेवीधिसवानां चेतसैव चित्तपरिवितर्कं माञ्चाय वोधिसवानेवं भाषः। उत्पादयनुः भवन्तः चित्तं कायाकारेण कायं चित्ताकारेण चित्तं वाक्-प्रव्याद्यारिविति।

षय ते महावोधिसन्नाः सर्वेतयागतकायवाक्वित्ताकाथाः कारिण संयोज्य द्रदसुदान<sup>8</sup>सुदानयासासुः—

> षद्यो हि समन्तभद्रस्य कायवाक्वित्तविज्ञयः । बनुत्वाद्मयोगेच उत्वादोयं प्रगी<sup>7</sup>यते ॥

षय भगवान् सर्वतयागतकायनाक्वित्तवज्ञक्षयागतः सर्व-तयागताभिसम्बोधिनयं वर्जनाम समाधि समापदे। हं वोधिवित्तसहाजद्यार ।—

> षभावि<sup>9</sup> भावनाभावो<sup>10</sup> भावना नैव भावना । इति भावो न भावः<sup>11</sup> स्वाद भावना नोपलभ्यते ॥

<sup>1.</sup>  $B^{\circ}\pi^{\circ}$ । 2.  $\Lambda$  इससेव  $^{\circ}$ । 8.  $\Lambda$  चेतक  $^{\circ}$ , C चेत: परिचितकामी  $^{\circ}$ । 4.  $\Lambda^{\circ}$  वृ। 5. B अगवन्। 6.  $\Lambda^{\circ}$  नवामाछ। 7.  $B^{\circ}$  सी  $^{\circ}$ । 8.  $\Lambda$  omits  $^{\circ}$  नवा  $^{\circ}$ । 9.  $\Lambda^{\circ}$  चि। 10.  $\Lambda$  omits. 11.  $\Lambda^{\circ}$  वा;

दुलाइ भगवान सर्वतथागतकायवाक्षित्तवजस्तथागतः।

षय भगवान् वैरोचनवज्ञसयागतः सर्वतयागताभिसमय-वर्जनाम समाधि समापदादं वोधिचित्तमुदाजहार । सर्व-भावविगतं स्त्रस्थात्वायतनयाञ्चयाह्मवर्जितं धर्मनैरातमा-सम'तया स्वचित्तमादानुः त्यतं ग्रुन्यताभावम् । इत्याह भगवान् वैरोचनवज्ञस्यागतः ।

षध भगवानचोभ्यवजस्यागतः सर्वतधागताचयवजं नाम समाधि समापद्येदं वोधिचित्तमुदाजहार—

> षनुत्यद्वा इसे भावा न धर्मा न च' धर्मता। षाकाश्रमिव नैरात्मामिदं वोधिनयं दृद्म् ॥

दुखाइ भगवानचीभ्यवचस्रवागतः।

चय भगवान् रत्नकेतुवचलवागतः सर्वतयागतनैरातमा-वर्जनाम समाधि समापग्रेटं वोधिचत्तमुदाजकार—

षभावाः सर्वधर्मास्ते<sup>ः</sup> धर्मस्वयणवर्जिताः । धर्मनेरात्मासस्मृता दृदं वीधिनयं दृद्ग् ॥

पूळाप भगवान् रवकेतुवजस्वधागतः।

षय भगवानसितायुर्व जसयागतः सर्वतयागत ज्ञानार्चि:-प्रदीपवर्च नाम समार्थि समापद्ये दं बोधिचित्तमुदालकार---षनुराज्ञेषु धर्मेषु न भावो न च भावना ।

चतुष्यम् च नाया ग च नाया। चाकाश्रपदयोगेन इति भावः प्रगोयते ॥

द्रत्याच भगवानमितायुर्वेचस्तयागतः ।

<sup>1.</sup> B° स्व °। 2. B° सु °। 8. A omits this portion. 4. B धर्माधर्माण । 5. A° केंक्वों। 6. A° अव °। 7. B omits. 8. A breaks here and resumes after the śloka which follows.

प्रश्न भगवानमोधिसिडिवळस्त्रशागतः सर्वतश्चागताभिभवन-वर्षं नाम समाधिं समापदीदं वोधिचित्तमृहाजहार-प्रक्रतिप्रभाखरा धर्माः सविश्वाहा नभःसमाः ।

न बोधिर्नाभिंसमयमिटं बोधिनयं हृहम ॥

रत्याप भगवानमोधमित्रिवजस्त्यागतः ।

षय खलु मैत्रेयप्रसुखा महाबोधिसचाः सर्वत्रधागतकाय-वाक्चित्तगुद्धधर्मतवाचरं श्रुत्वा काश्चर्यप्राप्ताः बहुतप्राप्ताः द्रदसदानसदान<sup>5</sup>यासासः।

पहो बुद पही धर्म पहो सङ्ख्य देशना । श्रदतवार्थ श्रदार्थं बोधिचित्त नमोऽस्त ते ॥ धर्मनैरात्मारसम्भूत बुद्रबोधिप्रपू<sup>®</sup>रका। निर्विकल्प निरासम्ब बोधिचित्त नमोऽस्त ते ॥ समन्तभट संबार्धं बोधिवित्तप्रवर्तका । बोधिचर्य महावज बोधिचित्र नमोऽस्त ते॥ चित्तं ताद्यागतं ग्राइं कायवाकचित्तवळध्रकार्व । बुद्दबोधिप्रदाता" च बोधिचित्त नमोऽस्त ते ॥

द्रति सर्वतथागतकायवाकवित्त<sup>12</sup>रहस्यातिरहस्ये गुद्ध-समाज महाग्रह्मतन्त्रराज बोधिचित्तपटलो हितौयोऽध्याय:।

<sup>1.</sup> A ° त । 2. A प्रादि ° । 3. C सत्तामि ° । 4, ° B सत्ताचरं, A तत्त्वसम्बद्धाः 1 5. A omits "सुदान"। 6. B सम । 7. A omits ° श्रदार्थं। 8. B° पा ° । 9. AC सर्वार्थं। 10. B° विकास:। 11. A प्रवेता, B प्रवीता । 12, A adds " शका "।

#### ह्यतीयः पटनः ।

षध भगवान् 'कायवाक् चित्तवळस्यागतः सर्वतधागत-स्फर्त्वमेष व्यूषं नाम समाधि समापदोदं वळ्यूषं नाम समाधि पटलसुदाजकार ॥ शीं ग्रन्यताज्ञानवळस्थभावा-तसकोऽकम्॥

षाकाश्यशतमध्यस्यं भावयेद् बृहमग्रहलम् ।
रिक्समेघमष्टाव्यूषं बृहज्यालासम्ममम ॥
पञ्चरिस्मसमाकीर्षे समन्तात् परिमग्रहलम् ।
पञ्चकामगुवाकीर्षे पञ्चोपष्टारमग्रिहतम् ॥
भावित्या समासेन विम्बंभध्ये विभावयेत् ॥
वैरोचनमष्टासुद्रां काववाक्चित्तलिताम् ।
कायवाक्चित्तवळ्य सुद्रां वाऽयंविभावयेत् ॥
षञ्चोभ्यप्रवरां सुद्रां सम्भारद्ययोगतः ।
रत्नकेतुमष्टासुद्रामितायुःप्रभाकरी<sup>6</sup>न् ॥
षभोचितिहमष्टासुद्रामितायुःप्रभाकरी<sup>6</sup>न् ॥
षभोचितिहमष्टासुद्रां भावयेद् वृष्टमग्रहकी ।
इन्द्रनीलप्रभाकारं कायवाक्चित्तवळ्यम् ॥
वळ्डसं मष्टाज्यालं विकटोत्कटभीष्रवम् ।
स्मिटिकेन्द्रप्रभाकारं जटासुकुटमग्रितम् ।
वास्यूनद्रप्रभाकारं बृहमेघसमा'कुलम् ॥

<sup>1.</sup> AB add सर्वतवागतशुद्धा °। 2. A ° वज °। 3. A संग्र। 4. ° म्ब °। 5. A चार्ष °। 6. A ° सी °। 7. B ° क्रसा <sup>5</sup>।

नवग्र्लं महावर्जं पाणी तस्य विभाववेत् । सरकतप्रभाकारं वज्ज्वालाविभूषितम् ॥ रत्नद्रसं विभावित्वा ज्वालामेषं समन्ततः । पद्मरागप्रभाकारं जटामुकुटमविडतम् ॥ पद्मद्रसं महाज्वालं भावयेद् रागविज्ञणम् ॥ पद्मरस्मिप्रभाकारं विस्वममोघविज्ञणम् ॥ खड्गद्रस्मप्रभाकारं वीस्वममोघविज्ञणम् ॥

षय भगवान् कायवाक् चित्तवज्ञस्वागतः धर्मधातुस्त्रभाव-वर्जः नाम समाधि समापबेटं कायवाक् चित्ताधिष्ठानमन्त्रसुदा-जद्दारः ॥ भी धर्मधातुवज्ञस्त्रभावातमकोऽहम् ॥

पञ्चवर्षे महारतं सर्वपद्यक्तमाचकम्।
नासिकाये प्रयत्नेन भावयेद्योगतः सद्।॥'
स्थिरं तु स्कारयेत् रत्नमस्थिरं नैव स्कारयेत्।
स्कारयेत् प्रवरेमेंचेवैच चालासमप्रभेः॥
चक्रवचमहामेचैः पद्मकोष वरायुष्ठैः।'।
बोधिसन्नमहामेचैः स्कारयेत् स्करणात्मकः॥
चालायधातुमध्यस्यं वचमगढनमालिखेत्।
स्वच्चमगढनसङ्ग्रमं भावयेत् चक्रमगढनम्॥
पद्ममगढनसङ्ग्रमं भावयेत् चक्रमगढनस्॥
पद्ममगढनसङ्ग्रमं भावयेत् चक्रमगढनस्॥।
रत्नमगढनसङ्ग्रमं भावयेत् च्लात्मवनैः।
रत्नमगढनसङ्ग्रमं भावयेत् चत्रत्यरः॥

A ° त्रं।
 A सङ्गरतं, ८ इस्ती रतं।
 A दीवुरागधरप्रभन्।
 A ° दी।
 B ° वृंद °।
 A ° रते।
 A ° रते।

योगमण्डलसम्भृतं निखेदाकायसद्विधौ । एते वे प्रवरा बुदाः कायवाक्चित्रभावनै:'॥ मण्डलवजसम्भृताः सर्वेत्ताकारकाभिनः॥

इति श्रीसर्वतथागतकायवाक् चित्तरइस्यातिरइस्ये गुद्ध-समाजे महागुद्धतन्त्रराजे 'वज्जव्यूहो नाम समाधिपटल-सृतीय:।

<sup>1.</sup> A ° साधने: । 2. A adds स्पुरवावभास ° before this.

## चतुर्धः पटसः ।

षध भगवन्तः मर्वतद्यागताः पुनः समाजमागम्य भगवन्तं सर्वतद्यागतगुच्च'कायवाक्चित्तवज्ञाधिपति भनेन सोव्रराजे-नाध्येषितवन्तः।

> सर्वता शागतं शान्तं सर्वता शागता तथम् । सर्वधर्माग्रनेरात्स्यं देश मग्डलम्समम ॥ सर्वेणचयसम्पूर्णे सर्वेणचयवर्जितम् । समनाभद्रकायायां भाष मण्डलमुत्तमम् ॥ शानाधर्माय<sup>3</sup>सस्तृतं ज्ञानचर्याविशोधकम्। ममनाभद्रवाचाग्रा भाष मग्डलमुत्तमम् ॥ सर्वसन्नमहाचित्तं शुढं प्रक्वतिनिर्मलम्। समन्तभद्रवित्ताग्रं घोष मग्डलमुत्तमम् ॥ षय वजधरः ग्रास्ता विलोकस्तु विधातुकः । विलोकवरवचायस्त्रिलोकायानुशासकः॥ भाषते मग्डलं रम्यं सर्वतायागतालयम्। सर्वतायागतं चित्तं मण्डलं मण्डलाक्ततिम् ॥ षयातः सम्प्रवच्यामि चित्तमग्डलमृत्तमम्। चित्तवस्त्रतीकाशं कायवाक् चित्तमगढलम् ॥ नवेन सुविश्वहेन स्<sup>7</sup>प्रमाणेन चाहणा । सूचेण सूचयेत् प्राच्नः कायवाकचित्तभावनैः ॥

BC "ताधिपतिं। 2. A "त "। 8. A "इड"। 4. A "खारिष।
 A सूर्तिधातुकः। 6. A श्रुचिपचेच, C खुनियुक्तेन। 7. A omits खु"।
 A बाबुना।

दादगदसं प्रकुर्वीत चित्तमग्रहतमुत्तमम्। चतुरसं चतुर्धारं चतुष्कोगं प्रकल्पयेत्॥ तस्याभ्यन्तरतस्रक्रमाणिखेत्परिमग्डलम । मुद्रान्यासं ततः कुर्यात् विधिदृष्टेन कर्मका ॥ तस्य मध्ये विस्तित् वक्तमिन्द्रनौलममप्रभम्। पंचशुलं महाज्वालं भयस्यापि भयक्षरम् ॥ पूर्वेच तु महाचर्कं वज्जनालाविभूषितम्। द्विणेन महारतं स्मृतिङ्गाहनाकुलम् ॥ पश्चिमेन सहापद्मं पद्मरागसमप्रभम । उत्तरेश महाखद्गं रिमञ्जालाकुलोक्ज्वसम् । पूर्वकोचे लिखेन्नेचं मेचमध्य'समप्रभम्। दिचियेन ततो वर्ज मामकोकुलसम्भवम्॥ पश्चिमेन लिखेत्पद्मं सकन्दं विकचाननम् । उत्तरियोत्यलं कुर्यात्रीलाभमिव शोभनम् ॥ षालिखेत् पूर्वेदारे तु मुझरं ज्वालमुप्रभम्। दिच्चिन। सिखेइग्डं वज्जज्वाला व्हिसुप्रभम् ॥ पश्चिमेनालिखेत्पद्मं खङ्कञ्चालाप्रभाकरम्। उत्तरेश लिखेडचं वचकुग्डलिविचग्रम् ॥ परिस्फुटं तु विद्याय' मग्डलं चित्तमुत्तमम्। पूजां कुर्वीत यक्षेत्र कायवाक् चित्तपूजनै:॥

<sup>1.</sup> A ° योगं °। 2. A ° मादनेवलम्। 8. A ° कुलं सिखेत्, B ° कुलाकुलम्। 4. B ° नेतं मिचसङ्घ °। 5. A ° नसम्। 6. A ° इत्तरा । 7. A ° टाब्यो जिल्लानं।

षोकुषाब्दिकां संप्राप्य योषितं कान्ति सुप्रभाम् ।
गन्धपुष्पाकुलां क्रत्वा तस्य मध्ये तु कामयेत् ॥
ष्यधिवेद्या च तां प्रज्ञां मामकी गुषमेखलाम् ।
स्रजेड्डतपदं सीम्यमाकाष्रधात्व कडूतम् ॥
विषमुचग्रुकरकादीन् देवतानां निवेदयेत् ।
एवं तुष्यन्ति सम्बुद्धाः बोधिसन्ना महाश्रयाः ॥

इति श्रीसर्वतयागतकायवाक्वित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्ध-समाजे महागुद्धतन्त्रराजे गुद्धकायवाक्वित्तमग्रहलपटलश्चतु-र्षोऽभ्यायः।

<sup>1.</sup> BC कर्ति । 2. A ° पुचक्रवती। 8. A समधिच च ता प्राप्त; B प्रिविटेख । 4. B ° वद °।

# षद्य भगवान् सर्वतयागतकायवाक् --

विश्ववद्यधरो राजा सर्वाग्रो भुवनेश्वरः। धर्मचर्याग्रधम्थि भाषते चर्यनचणम् ॥ निर्विकस्पार्थसभातां रागदेषम<sup>2</sup>हाकुलाम्। साध्येत<sup>3</sup> प्रवरां सिडिमग्रवाने चानुसरे । चर्डालवेगकारादाा मारगार्घार्धचन्तकाः। सिधान्ति चययानेऽस्मिन् महायाने चनुत्तरे ॥ बाननर्धप्रभुतयः महापापक्रतोऽपि च। <sup>7</sup>सिध्यन्ते बुद्यानेऽस्मिन् महायानमहोद्धी ॥ धाचार्यनिक्टनवरा नेव मिध्यन्ति साधने । प्राचातिपातिनः सन्ना स्वावादरतास्र ये ॥ ये परद्याभिरता नित्यं कासरतास्य ये। विवसताहारकत्या ये° भव्यास्ते खल साधर्म ॥ मारुभगिनीपचीस कामयेदास्त साधकः। स सिडि विपुलां गच्छेत् महावानाग्रधर्मताम् ॥ मातरं बहस्य विभी: कामयद्भ च लिप्यते। सिध्यतं तस्य बुद्धत्वं निर्विक्षरपस्य घीमतः ॥

<sup>1.</sup> A° वर्षे। 2. AB° मोदा°। 8. AC° यन्ति। 4. C° चोर°। 5. B° समम् । ठ. A° मुत्तक, B adds सम्बा। 7. A substitutes तेऽपि पर्वतः विश्वन्ति सन्यायानावसाधने for this line. 8. A ° स्नलावीं, C \* स्नलावीं। 9. A° वर्षेषु।

षव चलु सर्वनिवरणविस्त्रास्थिपस्थतयो महावोधिसद्या षाद्यर्थप्राप्ता पहुतप्राप्ताः । किमयं भगवान् सर्वतद्यागतत्वामो सर्वतद्यागतपर्धनमण्डलमध्ये दुर्भोषितवचनोदाहारं भावते । षव तं सर्वतद्यागताः सर्वनिवरणविस्त्रास्थितनां महा-वोधिं सज्ञानां षाद्यर्थवचनमुपश्चलेतान् बोधिसत्तानिवं पाहः--

चलं कुलपुचा मा एवम् वोचत ।

द्रयं सा धर्मता श्रुहा बुहानां सारचानिनाम् । सारधर्मार्थसम्भूता एषा<sup>६</sup> वोधिचरि<sup>7</sup>पदम् ॥

षय खल्बनभिलाप्यानभिलाप्य बुहचेन्नपरमासूरजः समा बोधिसचा भौताः सन्त्रसा मूर्च्छिता प्रभूवन्। षद्य भगवनाः सर्वेतद्यागतास्तान् सर्वेबोधिसचान् मूर्च्छितान् हष्ट्वा भगवनां सर्वेतद्यागतकाद्यवाक् चित्ताधिपतिमेवमाष्टः। उत्थापद्यतु भगवद्गेतान् महाबोधिसच्वान्।

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक्चित्तवचस्त्यागतः पाकाग्रसमताद्ववचं नाम समाधि समापद्वः । समनन्तर-समापद्वस्य च भगवतः सर्वतयागतकायवाक्चित्तवच्याः धिपतः प्रभया स्पृष्टमाचाः चय तं वोधिसत्तः स्त्रेषु सेष्ट्रासा स्पृष्टमावाः प्रभवन् । षय ते सर्वतयागता बाध्ययप्राप्ता षर्ध्वतप्राप्ताः प्रस्तिवाराः प्रीत्यवेष्ठित्राः प्रस्तेष्ठासाः प्रत्रित्वेष्ठित्राः प्रत्रित्वेष्ठित्राः प्रत्रित्वेष्ठित्राः प्रत्रित्वेष्ठित्राः प्रत्रित्वेष्ठित्राः प्रत्रित्वेष्ठित्राः प्रत्रित्वेष्ठित्वाः प्रत्रित्वेष्ठित्वाः प्रत्रित्वेष्ठित्वाः प्रत्रित्वेष्ठित्वाः प्रत्रित्वेष्ठित्वाः ।

<sup>1.</sup> B ° दाचरवं। 2. BC omit. 8. A omits सचावीचि °। 4. A एवं। 5. A एवं। 7. A ° सच्चनवी °। 8. A ° यो। 9. A adds सचावचा। 10. A स्वतनात्। 11. C omits ° वच्च °। 12. A प्राचानाः। 10. B ° यो। 11. C omits ° वच्च °। 12. C adds समाच्यां। 13. B ° योवां। 14. BC ° प्राप्ताः। 13. C adds समीचां।

षष्ठी धर्म षष्ठो धर्म षष्ठी धर्मार्थसकाव । धर्मभुद्धार्थनेरातमा वच्चराव नमो नमः ॥ कायवाक् वित्तसंभुद भाकाभसमतालय । निर्विकार निराभास वच्चकाय नमो नमः ॥ वित्तं ताथागतं श्रेष्ठं त्रैयध्यं प्यवक्तिनम् । धातुभूत महाकाभ भाकाभार्थं नमो नमः ॥ षाकाभकायसम्भूतं भाकाभार्यं नमो नमः ॥ षाकाभकायसम्भूतं भाकाभार्यं नमो नमः ॥ षाकाभकायसम्भूतं भाकाभार्यं नमोऽस्तु तं ॥ षाकाभवित्त्वसंभित्तं व ॥

इति श्रीसर्वतद्यागतकायवाक् चित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्ध-समाज महागुद्धतन्त्रराजे समन्तचर्यावपटलः पञ्चमीऽध्यायः।

<sup>1.</sup> A वर्स °। 2. C ° भूत। 8. A वियध्व °। 4. A वार्श्ववासवाधिता।

षय खलु षचोभ्यवज'स्त्रद्यागतः सर्वतद्यागतकायवाक्-चित्तगुद्धवर्जनाम समाधि समापदीदं चित्ताधिष्ठानसक-सुदाजकार।

॥ भीं सर्वतद्यागतचित्तवज्ञस्वभावात्मकोऽहम् ॥

षय भगवान् वैरोचनवज्ञसायागतो विरजपदवज्ञं नाम समाधि समापदोटं कायाधिष्ठानमन्त्रमुदाजहार ।

॥ भी सर्वत्यागतकायवज्ञस्वभावात्मकोऽइम् ॥

षय भगवानिमतायुर्वेचसायागतः सर्वेतयागतसमता हय-वर्चनाम समाधि समापदीदं वागिषष्ठानमस्त्रमु ।

॥ भी सर्वतयागतवाग्वजसभावात्मकोऽइम् ॥ चिवजं तायागतं ग्रुडं पदं पदविभावनम् । निष्पादयेदंभिः' प्रवरैः सन्त्रलज्ञयनज्ञितम् ॥

षय भगवान् रत्नकेतुवज्ञसायागतः ज्ञानप्रदीपवर्जनाम समाधि समापबेदं चनुरागवा<sup>6</sup>मन्त्रमुदाजशारः।

॥ भीं सर्वतथागतानुरा गणवज्ञसभावात्मकोऽइम् ॥

चय भगवानमोषसिद्धिवजस्यागतोऽमोषवज्यं नाम समार्षि समापदीर्द पूजाःभन्तमुदाजहार ।

॥ भीं सर्वतयागतपूजावच्चस्वभावात्मकोऽहम ॥

<sup>1.</sup> BC omit "वषा "। 2. C "गतासमया"। 8. B "तशुद्धा"।
4. A "भिम्में स्व"। 5. A "विनेतम्। 6. BC omit. 7. C "गतरा"।
8. BC omit.

पञ्चकामगुणैर्बुंदान् प्रवयेदिधिव स्टरा । पञ्चोपद्वारपूर्वाभिर्वे चु बुदलमापुरात् ॥

इत्याच भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तवकाधिपति-र्वकाधरः।

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तवकाधिपितर्वक्षधरः इटं सर्वतयागतमन्त्ररहस्यमुदाकहार।

॥ भौं सर्वतथागतकायवाक् वित्तवक खमावातमकोऽ हम् ॥

मन्द्रानिष्यप्तिकायेन वाचा मनिम चीदितः ।

साधयेत् प्रवर्गं सिद्धिं मनः सन्तोषणप्रियाम् ॥

वित्तनिष्यप्तिनेरात्मां वाचा कायविभावनम् ।

निषादयन्ति संयोगमाकाणसमतालयम् ॥

कायवाक् वित्तनिष्यप्तेः सभावो नोपि स्वस्ते ।

मन्द्रमूर्तिप्रयोगेणां वोधिवित्ते चित्रभावना ॥

विचार्यदं समासिन कायवाक् वित्तन्त्वण्यम् ।

भावयेत् विधिसंयोगं समाधि मन्द्रकित्यतम् ॥

भव वज्रधरः श्रीमान् सर्वतायागतान्वतः ।

सर्ववुद्वायसर्वेत्तो भाषतं भावनोत्तमम् ॥

भाकायधातुमध्यस्यं भावयेश्वन्द्रमण्डलम् ।

वुद्वविस्यं विभावित्या सृद्धायोगं समारभेत् ॥

<sup>1.</sup> A शुषेनेव। 2. C° विधिना। 8. A अनवन्ता। 6. A सन्ता: 1 5. A वैत् षि । 6. B नेव। 7. In C last part of the 5th Pațala and the first part of the 6th are repeated. 8. A ° सम्बन्धि । 9. A हस्य-साव ।

नासाये सर्वपं चिनोत्' सर्वपे सवराचरम् । भावयेत् चानदं रम्बं' रच्छं चानकल्पितम् ॥ चानायघातुमध्यस्यं भावयेत् सूर्यं मस्डलम् । बुद्यविम्बं विभावित्या पदं तस्योपरि न्यसित् ॥

षावात्रधातुमध्यस्यं भावयेत्रक्रमग्डलम् । खोचनाकारसंयोगं वक्तपद्मे विभावयेत् ॥ चानायधातुमध्यस्यं भावयेत् रत्नमण्डलम् । चादियोगं प्रवतेन तस्योपरि विभावयेत ॥ षाकात्रधातुमध्यस्यं भावयेत् पद्ममण्डलम्। पद्माकारससंयोगं भावयेत रागवजिवस ॥ षाकाश्रधातुमध्यस्यं भावयेत् रश्मिमण्डलम । स्जि°इइपटं सीम्यं परिवारं विशेषतः॥ नीलोत्पलदलाकारं पञ्चग्रलं विशेषतः। यवमातं प्रयत्नेन नासिकाचे विचिन्तयेत ॥ चयाकास्थिप्रमायां तु चष्टपतं सकेशरम्। नासिकाय इदं स्पष्टं भावयेत् बोधितत्परः ॥ चक्रादीनां विशेषेश भावनां तच कल्पयेत । सिद्धोडो 10 थिपटं रम्यं मन्त्र 11 सिद्धिगुणालयम् ॥ स्जीत्तव समासेन बुद्दबोधिप्रतिष्ठितम्। निशारवेद्यमेपदं काववाकचित्तलचितम ॥

ट सम्बयन् चिर्ता 2. A omits.
 B° रक्ष : 4. C वर्ष पद्यां
 A पद्यागत्रक्षात्वारं । 6. A स्कृर : 7. A रखं । 8. A शक्तं, B शस्तं ।
 4. सत् प्र : 10. AC विद्यते वी : 11. AB वर्ष : ।

षय वक्तधरः श्रीमान् सर्वतत्त्वार्धदंशकः। सर्वचर्यायसम्तो भाषते गुश्चमुत्तमम् ॥ ष्यमासान् भावयेत् प्राञ्जो रूपश्रव्हरसान्वितः। गुद्धातस्वमहापूजां संपुच्य च विभावयेत्॥ विषम्वाहारक्वत्याधे कुर्यात् सिद्धिमलार्थिनः। सिहातेऽनुत्तरं तसं बोधिचित्तमनाविलम् ॥ मांसाहारादिक्तत्याधें महामांसं प्रकल्पयेत । सिदाते कायवाकचित्तरहस्यं सर्वसिद्धिष्ठ ॥ इलिमांमं इयमांसं खानमांसं तथोत्तमम्। भचेदाहारक्रत्यार्थे न चान्यत्त<sup>3</sup> विभव्यत ॥ प्रियो भवति बुढानां बोधिसत्त्वश्च धौमताम् । यनेन खलु योगेन लघु बुबत्वमाप्रयात्॥ कामधात्वीख़री बोक स भवेत् परकर्म क्रत्। तेजस्वी बलवान् श्रेष्ठः कान्तिमान् प्रियदर्शनः॥ ससानयेदिमं लोके दर्भनेनेव चोदितः। इदं तत् सर्वबुहानां रहस्यं बोधिमुस्तमम्। मन्त्रगुष्टामिदं तत्रं कायवाकवित्तत्वचितम्॥

इति श्रीसर्वतद्यागतकायवाक् वित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्ध-समाजे महागुद्धातन्त्रराजे कायवाक् वित्ताधिष्ठानपटलः षष्ठोऽध्यायः।

AC संतुषी।
 B° चारकतार्थेन, A° डारंच कल्लार्थे।
 B वार्थता।
 A° तुबके।
 B दर्धनं सानदोक्तीका।
 B ग्राष्ट्रं।

#### सप्तमः पटनः।

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक्षिताधि'पतिर्मशः समुख्यमन्त्रचर्वाग्रसंबोधिपटलसुदाजहार ।

> मर्वकासीपभोगैसं सेव्यसानैर्यशकतः। चनेन खल् योगेन लघु बुदलमाप्रयात्॥ सर्वकामोपभोगैस्त सेव्यमानैर्थथेकतः। स्वाधिदैवतयोगेन<sup>3</sup> पराङ्केष<sup>4</sup> प्रपच्चयेत ॥ दष्करैर्नियमैसीवैः सव्यमानो न सिद्याति। सर्वकामीपभोगेस्त सेवयंखाश सिहाति॥ भिचाशिना न जप्तव्यं नैव भैच्यरतो भवेत । जपमन्तरभिद्राङ्गः सर्वकामोपभोगकृत्॥ कायवाक्चित्तसीस्थित्यं प्राप्य बोधिं समस्रते। षन्यशाद्रकालमरणं पच्यते नरके भवम् ॥ बुहाश्व बोधिसत्त्वाश्व मन्त्रचर्याग्रचारियः। प्राप्ता धर्मासर्गं श्रेष्ठं सर्वकामोपसेवनै: **॥** सेवयेत् कामगान्' पञ्च ज्ञानार्थिगश्चिनः' सदा। तोषयेदोधिसत्त्वांस रागयेद् बोधिसौरिका ॥ रूपं विद्याय चिविधं पूजयेत् पूजनाताकः। स एवं भगवान् विच्नो बड़ो वैरोचनः प्रभुः॥

<sup>1.</sup> B° त्रावणावि °। 2. C° कामार्थभीगार्थे:। 3. B° शेरैकां।
4. A प्रसंग्रित च, C चोपवारेवः। 5. A पचले। 0. A प्राप्ता धर्मोचरं.
C प्राप्त धर्मोकरे। 7. A सांसग्रुचान्, C चासना। 3. B° राजियः, C° चामिनः।

शब्दं चिविधं विद्याय देवतानां निवेदयेत । स एवं भगवान् वृद्धो बुद्धरज्ञाकरः प्रभुः॥ विद्याय विविधं गर्सं वृहादी तु निवेदयेत्। स एवं भगवान ब्हों रागधर्मधरः प्रभुः॥ रसं चात्वा त चिविधं देवतानां निवेदयेत । स एवं भगवान विम्बों बहा योऽमोघविजमान्॥ स्पर्भे चात्वा तु विविधं खकुतस्य निवेदयेत्। स एवं भगवान् वजी बचोभ्याकारलाभिनः॥ इपग्रन्टरसादीनां सदा चित्ते नियोजयेत। बूदनात् सर्वेषुडानां गुद्धसारसमुख्यम् ॥ स्पर्धेषव्हादिभिर्मन्त्री देवतां भावयेत सहा । **षयवा भावयेत् तत्र कुलभेद्विभावनैः ॥** बुद्धानुस्यतिसञ्चोद्योपस्यानस्मृतिभावना । भावना कायवाकचित्रवचानुस्मृतिभावना ॥ कुलानुस्सृतियोगेन क्रोधानुस्सृतिभावना । समयानुस्सृतियोगात् भावयन् बोधिमाप्रयात्॥ तां तां तच्छक्तिकां प्राप्य योषितं क्ष्यसुप्रभाम् । प्रचन्नमारभेत प्जामधिष्ठानपद्र स्मृति: ॥ तवागतमहाभासां लोचनां वा वि°भावयेत। दयेन्द्रिय°समापत्या बुद्धसिद्धिमवाप्रयात ॥

С तर्थ चाला तु चिविषं, A गत्मचा गर्थ चिविषं।
 AC युवी।
 A. A कार्यचा तु. B कार्यपातु तु।
 A जैविष सेवतः।
 A वैविष्य .
 A वैविष्य .
 B व्यैतिकृदं

हुँकारं व घोँकारं व पँकारं व विकास्यवित्।
पद्धरिक्षसमाकीथे वक्षपद्धं व भावयेत्॥
वक्षांश्विमित्र सञ्ज्वाकां भावयेत् मनोरमाम्।
बुद्दानुम्हितियोगादीन् भावयेत् वीधिकाहिषः॥
तव कयं बुद्दानुम्हितिभावना।
[इयेन्द्रियसमापत्या] बुद्दविस्यं विभावयेत्।
रोमकूपायविवरे' बुद्दमेषान् स्फरेष्टुषः॥
विकास्य पर्मानुस्मृतिभावना।
[इयेन्द्रियसमापत्या] वक्षप्रमे विभावयेत्।
रोमकूपायविवरे धर्ममेषान् स्फरेष्टुषः॥
तव कथं वक्षानुम्हितिभावना।

[इथेन्द्रियसमापत्था] वक्षसत्तं विभावयेत्। रोमकुपार्याववरे वक्षमेषान् स्फरेहुधः ॥ तत्र कथं कुलानुस्स्यतिभावना।

[इग्रेन्द्रियसमापत्वा] बुद्धविस्वं विभावयेत्। रोमकुपार्वाववरे कुलमेषान् स्फरंदुधः॥ तव कयं क्रोधानुस्स्वतिभावना। [इयेन्द्रियसमापत्वा] क्रोधेग्रवरं विभावयेत्। रोमकुपार्याववरे क्रोधमेषान् स्फरंदुधः॥ तव कयं समयानुस्स्वतिभावना। खबखं पद्मसंगुक्षं इयेन्द्रियप्रयोगतः।

1. A ° रे; । 2. A omits त्य to the end of the para. 8. С °

खरेतीविन्द्रभिर्वेद्यान् वजसत्त्वांच<sup>3</sup> पूजयेत् ॥

तच वर्थं सर्डलान्स्स्तिभावना । [इयेन्द्रियसमापत्या] खरेतस्तु विषद्यवाः। निःसारयेत् सदा योगी मग्डलान्<sup>1</sup> मग्डलाकरान्॥ त्व क्यं कायानुस्सृतिभावना। यत्कायं सर्वेबुद्वानां पञ्चस्कन्धप्रपूरितम्। ब्हकायस्त्रमावेन ममापि ताहर्थं भवेत्॥ तव क्यं वाचानुस्सृतिभावना। यदेव वक्तधर्मस्य वाचो निर्युक्तिसम्पदः। ममापि ताह्यो वाची भवेडर्मधरोपमः ॥ तव वर्षं विकानस्मृतिभावना। यचित्रं समन्तभद्रख गुज्ञानेन्द्रख धीमतः। ममापि ताहशं चित्तं तद<sup>3</sup>दक्षधरीपमम्॥ तच क्यं सत्त्वानुस्मृतिभावना । यज्ञित्तं सर्वेसत्त्वानां कायवाक् चित्तलाखितम् । ममापि ताहर्ण चित्तं चाकाशसमसारियम ॥ तत्र क्यं सर्वमन्त्रमूर्त्तिकायवाक्वित्तानुस्सृतिभावना । यत्कायं मन्दवस्य वाचा कायविभावनम् । ममापि तादृशं चित्तं भवेन्यन्तधरोपमम्॥ तच कथं समयानुस्सृतिभावना। समयाचरेन्द्रविधिना विधिवत् फलकांचियाः। मानवेत् ताषागतं व्यूष्टं सुतरां सिविमाप्नयात्॥

<sup>1.</sup> A emits. 2. A समर्पितो हुई । 3. AB सर्वे 1 4. C निस्तं ।

तव वर्षं प्रचापारिमतासमयानुस्स्तिभावना ।

प्रक्रातिप्रभाखराः सर्वे। चनुत्प्रज्ञा निराययाः ।

न वोधिनामिसमयो नवानं न च सक्सवः ॥

तव व्ययमनुत्पादानुस्स्तिभावना ।

प्रक्रातिप्रभाखरं सर्वे निषिं भित्तं निरुचरम् ।

न वयं नावयं प्रान्तं खसदृषं सुनिर्मलम् ॥

तव व्यं वेषकुलपूजानुस्मृतिभावना ।

दाद्यान्दिकां संप्राप्य योषितं स्थिरचेतसम् ।

कुलयोगप्रमेदेन स्त्रप्रक्रोत्य प्रपृज्येत् ॥

चनेन ताष्यागतं कार्यं चित्तं वक्षधरस्य च ।

वाचं धर्मधं रायस्य प्राप्यंतिकैव नक्मिनि ॥

कायवाक्चित्तसंसित्रो ये चान्यं चीनजाः स्मृताः ।

सिध्यन्ति तस्य जापेन विवक्षाभेद्यभावनेः ॥

कृति श्रीसर्वतद्यागतकायवाक्वित्तरहस्यातिरहस्ये गुश्च-समाजे महागुश्चतन्त्रराजि मन्तवर्याग्टलः सप्तमेऽध्याय:।

<sup>1.</sup> Λ सेव। 2. BC ° जवा;। 5. B सचि °। 4. Λ adds ° बाक् °। 5. B° ची। 6. B° वरा °। 7. AB बच्चवर्कीन। 8. Λ तेवां खिथानित जारीन। 9. Λ ° खावने;।

#### षष्ट्रसः पटसः ।

श्रय भगवान् रजनेतुस्त्रधागतो भगवनां सर्वतधागत'काय-बाक्वित्ताधिपतिं परमेद्रवरं महावळधरमनेन स्रोचराजिया-ध्येषयामास ।

वकसत्तः महायानाकाणवर्य विशोधकः ।
समन्तभद्र पूजार्य देण पूजां जिनोत्तमः ॥
रागद्देषम् इवक वक्यानप्रदेशकः ।
साकाणधातुकल्याय घोष पूजां जिनात्तयः ॥
मोध्वमाग्रेयथेताः च विद्यानप्रधवर्त्तकः ।
वृह्व सोभाग्यश्रुहातमः भाष पूजां नरोत्तमः ॥
बोधिकत्त विद्यालाखः धर्मचकप्रवर्त्तकः ।
सायवाक् वित्तालाखः धर्मचकप्रवर्त्तकः ।
सायवाक् वित्तालाखः धर्मचकप्रवर्त्तकः ।
सर्वाभिष्ठकसर्वादः सर्वेशो वक्रत्त्वभृकः ॥
पूजां तायागर्ती येष्ठां विवक्ताभेदासंस्थिताम् ।
कायवाक् वित्तत्तस्योभाग्यां भाषतं जिनसम्भवाम् ॥
प्राप्य कन्यां विद्यालाखीं क्षययोवनमग्रिहताम् ।
प्राप्य कन्यां विद्यालाखीं क्षययोवनमग्रिहताम् ।
प्राप्य कन्यां विद्यालाखीं क्षययोवनमग्रिहताम् ।
प्राप्य विद्यति पृथ्वविद्यारं भाषतं विविद्यति पृथ्वविद्यारं भाषतं विविद्यति पृथ्वविद्यारं भाषा

जिनात्मजं शानाशिवालये च। वि'शुक्तोयादिविलेपनं वा कुर्वीत शक्त्रिजनपन्नहेतोः॥

<sup>1.</sup> A adds "सुद्धा"। 2. A " बस्ता। 8. A तस्ता"। 4. B तिर्येषविप, C तिर्येगभ्याऽपि। 5. B नोचि "।

सानानारं याविकखानामध्ये

वला।'नारे चापि न्यसिदिधिन्नः। नाभिकटिग्रहा जिंनासम्जानां

न्यासं प्रक्रयति कुलपश्चकानाम् ॥ षानाग्रधातुमध्यस्यं भानयेद् ज्ञानसागरम । षातानं चन्द्रमध्यस्यं भावयेद् इदये पुनः'। संकारं च प्रकुर्वीत यदी च्छेत् शानाव च भ्रुक्। चतुरत्मयं स्त्यं रिक्सञ्चालाविभूषितम् ॥ न्नामोदधि स्त्रियं स्थाप्य<sup>6</sup> पालयन्तु विचिन्तवैत्। खरोसक्षपविवरे पृजासेघान् स्फरेह्धः॥ पद्यं पञ्चविधं ज्ञात्वा उत्पनं च विषक्तवः। जातिकां विविधं क्रत्वा देवतानां निवेद्येत्॥ कर्णिकारस्य जुसुमं मिल्रकाय्धिकां तथा"। करवीरस्य कुसुमं ध्यात्वा पूजां प्रकल्पयेत् ॥ योजनशतविस्तारं भावयेत् चक्रमग्डलम्। कुलानान्त् प्रक्वीत सदाभ्यास<sup>9</sup>विच्छवः॥ पद्मां वर्षात्या खुद्धं उत्पर्लभावयेहधः। योजनकोटिविस्तारं चतुरसं<sup>10</sup> सुग्रोभनम्॥ चत्रत्वमयं चैत्यं खच्छं प्रकृतिनिर्मलम्। भावयेश्वामरं प्राञ्जः कुलानां पूजहेतुना ॥ पञ्चकामगुर्यैः खच्छां यादवीं च समारभेत । रत्नवस्तादिभिर्नित्यं पुजयेद्योधिकांचया ॥

<sup>1.</sup> B चरचा । 2. AB ° ছাজे । 8. A বিধিবৰুদ্ধ, C ° ছুর্বীভু ভ । 4. A तं च । 5. B ° सेव्हितवास्त्र । 6. A विधिष्ठो ছि । 7. B ततः । 8. A ° नान्तः, C ° नान्तः । 9. A धान ° । 10. A नन्धराव ° ।

पश्चोपहारपूजायेर्देवतां तोषयेत् सदा ।
कन्यां रक्करीं येष्ठां नानारकायजङ्गाम् ॥
द्याहे सर्वेषुहानां सिहये तीवसाधकाः ।
सप्तरक्षेरदं कृत्वा परिपूर्णे विच्चवाः ॥
द्यात् प्रतिदिनं प्राच्चो दानाव्यिं सिहि॰काङ्ग्या ।
व्यात् स्पर्णसमायोगं वुहनगर्यज्ञनस्थतः ॥
द्यात् स्पर्णसमायोगं वुहनगर्यज्ञनस्थतः ॥
व्यात् स्पर्णसमायोगं वुहनां रागवुहिना ।
चाकायधातुमध्यस्यं भावयेत् वुहंभग्रज्जम् ॥
विन्नं ताथागतमयं विधिभः पृज्यन्ति ये ।
तृष्णं संप्राप्य सुभगां चाहवज्ञां सुयोभनाम् ॥
चिष्ठानपदं ध्यात्वा तत्त्वपृजां प्रकल्पयेत् ।
गृज्ञाञ्चां विघालां भिष्ठां प्रकल्पयेत् ।
गृज्ञाञ्चां विघालां कायवाक् चिल्लाम् ॥
सर्वेमित्वकां भोतं । रहसं चानविज्ञणाम ॥

इति श्रीसर्वतथागतकायवाक्चित्तरहस्यातिरहस्ये गुज्ज-समाजे सहागुज्जतन्त्रराजे चित्तसमयपटलः यष्टमोऽध्यायः।

A इानावीं 2. A सर्वे : 8. A समिवपित °, B स्वित्पिति °।
 C ब्यूड °। 5. AB विष्मुचै: | 6. B ° चौं। 7. A ° ना। 8. A ° वचकाम्। 9. AC एरं। 10. B प्रामं।

ष्य वक्तधरी राजा सर्वाकाशमहाश्वर:1। सर्वाभिषेकचर्यायः सर्ववित् परमेश्वरः ॥ कायवाकचित्रसंयोगं विवकाभेदामगुड्लम । घोषतं<sup>3</sup> परमं रस्यं रहस्यं बुडच्चानिनाम् ॥ चाकाश्वात्मध्यस्यं भावयेद्वसग्डलम् । पत्तीभ्यवज्ञं भावित्वा पाणी वज्ञं विभावयेत ॥ स्फलिङ्गइनाकीर्गे पञ्चरिसप्रपरितम्। बुहस्य प्रभुतां ध्यात्वा तत्र विश्वेष वृर्णयेत् ॥ कायवाक्चित्तसंयोगं अष्ट<sup>9</sup>वर्ज्जण चृर्णितम् । भावयेत परमं ध्यानं चित्तसिविसमावहम्10 ॥ चनेन गुद्धावजीण सर्वसत्तं विघातयेत्<sup>11</sup>। येऽप्यस्य तस्य<sup>12</sup> वजस्य वृडचेत्र<sup>13</sup>जिनीरसाः । <sup>14</sup>देवकुलसमायोगं ज्ञेयः सर्वकुलो**द्वत**म् ॥ षय वक्रधरो गाजा ज्ञानमोक्रप्रसाधकः। स्वभावशहनिर्लेपो वोधिचर्याप्रवर्श्तकः॥ भावते 16 समयं तत्रं वृहवोधिप्रनाधकम । चाकाशधातुमध्यस्यं भावयेचकमग्डलम् ॥

<sup>1.</sup> A° बस:। 2. AC समायोगात्। 8. AC ° बेत्। 4. A प्रकला।
5. BC ° मक्स दोसं। 6. A प्रयसभूतां। 7. A omits. 8. AC ° स्थानं।
9. A नेष्टं, C साइं। 10. C ° खुई। 11. BC ° स्थामिमातवेत्। 12. AC वेतेस्था। 18. C चित्रं। 14. B देयकुत्तसमंतक् प्रेयः सर्वकुत्तोद्धवः।
C देयकुलं प्रसास्य ग्रेयः सर्वकुत्तार्थवः। 15. B° निक्रये, C° निर्दे।
16. BC साखते।

वैरोचनं विभावित्वा सर्वबद्धान विभावयेत्। सर्वरहाप्रयोगेन वक्तविम्बं प्रकल्पयेत ॥ इरसं सर्वद्वव्यासां विवज्जेस विभावसेत्। भवन्ति चिन्तामणिसमा द्वव्योदधिप्रप्रिताः ॥ घौरसाः सर्वबृहानां भवन्ति सुनिपुङ्गवाः । मोइकुलसमं तत्तं न्त्रेयं सर्वकुलोइवै: ॥ चय बक्तधरो राजा रागमोह<sup>4</sup>प्रमाधकः। गुद्धश्रदिनिरालम्ब उद्घोषयति मग्डलम् ॥ षाकाशधातुमध्यस्यं भावयेत् पद्ममग्डलम् । प्रमिताभं प्रभावित्वा बुद्धैः सर्वे प्रप्रस्थेत ॥ योषिदाकारसंयोगं सर्वेषां तत्र भावयत्। चतुःसमययोगेन दृदं वजनयोत्तमम ॥ इयेन्द्रियप्रयागेन सर्वास्तानुप<sup>6</sup>सुञ्जयेत्। इदनात् सर्वेबुडानां चिकायाभेदाभावनम् ॥ रागकुलसमायोगं भावनीयं तुर्मन्त्रसा॥ ष्य वज्जवरो राजा वज्जमन्तार्थसाधकः। न्तानसकातनेरातमा दृढं वचनमञ्जवीत ॥ षाकाश्यातुमध्यस्यं भावयेद्वतमग्डलम् । वचामोघं प्रभावित्वा सर्वबुडांस्तु भावयत्॥ स्वावादं वक्तपदं सर्वविस्वान् विभावयेत्। विसम्बादयेकिनान् सर्वास्तवा सर्वितनालसान् ॥

C° वि ।
 A° समायोगं, C तश्वसमं ।
 BC° कुकार्यदे ।
 Aǰ मोच ° ।
 C° युं ।
 B° वनु ° ।
 BC रामकृष्ट दशक्त
 समयो भावनीयसु ।
 A° टव(व्या ।

ष्ट्रकात् सर्ववुद्धानां वागाकाथं सुनिर्मक्षम् । सम्बासिवकारं प्रोक्तं रहस्यं चानवृद्धिनाम् ॥ समयां कर्षबकुलं प्रेरवीर्वं ययार्थतः । षव वक्षभरो राजा विवक्ताभेद्यविक्ष्यम् । सिविवक्रप्रयोता च दृरं वचनसद्ववीत् ॥ 'पाकाश्रभातुमध्यस्यं भावयेत् समयमगङ्कम् । रत्नकेतुं प्रभाविक्त्या सर्वविम्बेरिटं स्फरेत् ॥ पाक्ष्यवचनादोक्त् सवयन् चानमाष्ट्रयात् । दृक्षाङ भगवान् मर्वत्यागतवक्षंत्र्यः ॥

चय खलु सर्वतयागतसमयवजनतिप्रमुखासे महाबोधि-सत्ता पासर्वप्राप्ता पहतप्राप्ता इदं वाम्बज धोषमकार्षः। जिससे भगवान् सर्वतयागताधियतः चैधातुव्यतिरिक्तान् सर्वलोकधातुव्यतिरिक्तान् मर्वतयागतसर्ववोधिसत्त्वपर्धन्यधे पहतवाक्यार्थं वज्ञयदं भाषति स्मा।

षय भगवनाः सर्वतयागत।सानिभिलाप्यानिभनाप्यवृहके व-सुमेकपरमानुरजःसमान् सर्वतयागतसमयवक्रकेतुप्रमुखान् महः बोधिसत्त्वानैवसाष्टः। मा कुलपुचा इमां हीनसंज्ञां चुत्रुष्मितसंज्ञां बोत्यादयय। तत् कस्माहेतोः। रागि क्यां कुलपुवा यदुत बोधिसत्त्वचर्या यदुतः "पर्याचर्य्या। तदाया पि नाम कुलपुचा पाकार्यं सर्वचानुगतं। पाका। व्यानु-

<sup>1.</sup> A समा ° | 2. B ° यो | 8. A ° रसिदं। 4. BC omit three lines from hove. 8. AC omit ° कवा ° | 6. A वीचिश्यल स्रयं त्रवा °, C साक् नायवा ° | 7. A वास्तरामां 8. AC ° वाक्ष ° | 9. A प्रयु ° | 10. Instead of यादुत etc. A has कुलपुषा यदुत सन्तर्यशे | 11. A ° स्वापता | 12. C न साक्षा । 1

गतानि सर्वधर्माणि । तानि न कामधातुस्थितानि न कपधातुस्थितानि न चतुर्मेष्टासूत-स्थितानि । एवमेव कुलपुत्राः सर्वधर्मा चनुगन्तव्याः । इत्मर्थवर्षे विज्ञायं सर्वत्रवागताः सर्वं सत्त्वानामाययं विज्ञायं ततीं धर्मे देशयन्ति ।

एवसेव कुलपुत्रा चाकाशधातुपद्"निकक्तार ते तथागत-समया चनुगन्तव्याः । तदाया चिष नाम कुलपुत्राः कार्यु च मधनीयं च पुरुषक्तव्यायामं च प्रतीत्य धूमः प्रादुर्भवित चिन्मभिवर्त्तयि सचाम्निनं कार्युक्तिता न मधनीय-स्थितो न पुरुषक्तव्यायामस्थितः । एवमेव कुलपुत्रा सर्वत्यागतवज्ञसम्या चनुगन्तव्याः । गमनागमनादौरित । चय ते सर्वे वोधिसत्त्वा चार्ययेपामा चहुतप्रामा विद्यायो-रुष्काकोचना इटं वोधमकार्षः ।

> महाहृतेषु'' धर्मेषु चाकाशसदृशेषु'<sup>2</sup> च। निर्विकरपेषु शुदेषु संवृति'<sup>3</sup>स्तु प्रगीयते॥

इति श्रीसर्वतधागतकायवाक्चित्तरइस्यातिरइस्य गुझ-समाजि मङागुझतन्त्रगजि परमार्घादयतत्त्वार्धसमयपटलः नवमोऽध्याय: ।

<sup>1.</sup> BC add च सर्वधर्माचि। 2. AB emit न ক্যেখান্ত্রিবাদি। 8. A°नं। 4. BC emit. 5. Adds एतान्। 6. B emits ° धातुपद °। 7. A° क्रानि। 8. A एव। 9. C निवर्षयति। 10. B emits. 11. A सङ्ब्रोखा। 12. A° सस्योद्या। 18. B° दि°।

### दशम: पटक: )

षद्य भगवन्तः सर्वतद्यागताः पुनः समाजमागत्व' भगवन्तं मर्वतयागताधिपतिं महासमयवज्ञतत्त्वाभिसम्बोधिकायवाक्-चित्तगुद्यं तथागतं नमस्यैवमाहः।

भाषस्य भगवन् तत्तं मन्त्रसारसमुख्यम् । कायवाक् चित्तगुद्धास्यं अशसितिनवोत्तमम् ॥ इति । भव वक्षथरो राजा सर्वेक्षयानाकृत् प्रभुः । दीप्तवर्षी विश्वालाच इटं वचनमज्ञवीत् ॥ कायवाक् चित्तवकानां कायवाक् चित्तभावनम् ॥ निर्विकल्पनिरालस्यसमता न क्वचित् स्थितम् ॥

षध भगवान् खभावशुद्धस्यागतः पारमितामन्तनयवर्षं नाम समाधि समापद्गः तां स सर्वतयागतानेवं पाइ । पत्ति भगवन्तः सर्वतयागता पद्मोध्यप्रमुखाः सर्वतया पर्नक-' विद्याकोटिनयुत्रयत्तसङ्गः सर्वार्धिक्रयानाटकं दर्धयन्ति । दर्धदम्जोकधातुपर्यवसानेषु सर्वजोकधातुषु पञ्चकामगुणेः क्रोड्लिन रमन्ते परिवारयन्ति । न च ते । मन्त्रभावयीभयुक्त-सवजोकयन्ति । तत् कस्मादेतोः १ निष्यन्नो वतायं तथागत-सन्त्रपर्वार्थमेत्वे । तत् वस्मादेतोः १ निष्यन्नो वतायं तथागत-सन्त्रपर्वार्थमेत्वे । तत् वस्मादेतोः १ निष्यन्नो वतायं तथागत-सन्त्रपर्वार्थमेत्वे । सर्वत्रागतकायवाक्षित्रमन्त्रार्थस्याः व्यवजोकनार्थमिदं सर्वत्रागतकायवाक्षित्रमन्त्रार्थस्याः

<sup>1.</sup> BC ° स्था | 2. omitted in AC. 8. A ° शुद्धं च | 4. C ° मार्थवः | 5. A ° खच्डो | 6. A ° कास्तवा ° | 7. AB ° के; | 8. BC omit. 9. A विचालवन्ति | 10. A तेन | 11. A omits. 12. A ° धर्मे | 18. C and, B omits. 14. A भाषायु ° | 15. A adds ° वच्च ° | 16. C adds सर्व ° before.

सन्तः 'इदयसंचोदनं नाम मद्दापरमगुद्धं सर्वतद्यागतकाय-वाक् चित्तसमयालस्वनं सर्ववचधरकायवाक् चित्तसमयालस्वनं सर्वधर्मधरकायवाक् चित्तसमयालस्वनं स्वतायवाक् चित्तवच्छेभ्यो वाक्षपयं निक्कता इदं मन्त्रसमुचयमुदाजद्वारः।

॥ द्वं घो घाः खाडा ॥

चयास्मिन् भाषितमाचे सर्वेदुद्धाः सडीं रसाः ।

कस्मिता सृच्छांमापेदं वजसत्त्वसनुस्मरन् ॥

चया वज्रपाणिः सर्वेतसागताधिपतिरिमं समसमुदाजडार ।

षाकागधातुमध्यस्यं भावयेद् बुहमगडलम् ।

पुँकारं तन मध्यस्य स्विम्बेन प्रकल्पयेत् ॥
वक्तर्यसमण्डादोतं विम्मुरन्तं वि चन्तयेत् ।
बुद्दानां कायवाक्वित्तं इतं तन विभावयेत् ॥
स भवेत्तरष्ठवात् एव कायवाक्वित्तवल्धक् ।
वक्तसन्त्वो मण्डाराजः मर्वादाः परमेप्रवतः ॥
समगडलं स्वमन्त्रेण निष्पाट्नविधिभवेत् ।
इदनात् मर्वेषुत्रानां मारं वलसमुख्यम् ॥
स्वमन्त्रम्भे ध्यात्वा चतुःस्यामेष् ६५तः ।
विसुवाकारयोगेन चिव्योन विभावयेतः ॥

इत्याः भगवान् खवजसमयः । तनेष्टं परमं वक्तरङ्खस् । इदयमध्यगतं सूक्षां <sup>।</sup> मगडलानां विभावनम् । तस्य मध्यगतं चिन्तेद्र<sup>।।</sup> वरं परमं पदस् ॥

<sup>1.</sup> A adds ° गुद्धा ° । 2. Comits from सर्व ° ete, to **संस्थासन्तर्भ** below. 3. A वाद्यार्थ । 4. AC सभी ° । 5. A नुदक्**ता । 6. A** इंदुगतेन । 7. C पर्वाप: , A सर्वार्थ: । 8. C ° क्पं । 9. A पुरत; । 10. A गुद्धा । 11. A क्लिस भ

पञ्चश्रुलं महावज्ञं भावयेत् योगवित्। सदा । चिनायेत चौषि वक्ताणि वक्ताङ्गप्रभेदतः॥ इद्यं ताडयेत् तेन देवतायं प्रचीदयेत्। दूरं तत् सर्ववज्ञागां बहुविस्व<sup>3</sup>प्रसाधनम् ॥ चक्रपद्मकराभ्यां तृ'वज्ञाङ्गविभावनम्। चोटनं इटये प्रेक्तं इटं नाटकसमावम ॥ सप्ताइं यावत् क्वींत दूदं वजनयोत्तमम। सिदाते कायवाकचित्तरहस्यं ज्ञानविच्नगाम्॥ व्यवलोकान्ति वरटा भीताः सन्त्रस्तरान्साः। ददन्ति विपूर्ता सिर्धि मनःसन्तीषगप्रियाम ॥ बुडास बोधिसत्त्वास मन्त्रचर्यायमाधकाः। यतिकामेदादि मोहात् तदन्तं तस्य जीवितम् ॥ षध वजधरी राजा विलीकाग्रानुशासकः। विलोकवरवजायमिदं वोषमकार्षीत्॥ यावन्तो सन्त्रपुरुषास्त्रिवज्ञज्ञानपरिताः। द्यं न्द्रियप्रयोगेण मर्वभावविकल्पनम ॥ द्रदं तत् सर्वेबुडानां मन्त्रमयसाधनमः। विश्वे<sup>8</sup>श्वरीप्रविष्टेष् वद्यसंयोगभावना<sup>9</sup>। रक्तां रतेचणां वीच्येत्" इदं समयमगडलम ॥ चय वक्रधरो राजा मर्वतायागतात्मजः। सर्वाभिषेकाबुहाय दूरं वचनमज्ञवीत्॥

<sup>1.</sup> B° नत:। 2. A नवतांवा। 8. A° बोधि° 4. AC° क्वलाद्येतु। 5. A° सृद्दं°। 6. B यद्ये°। 7. AC° भावनस्। 8. A विद्ये°। 9. A° नस्। 10. A° च्या।

क्षोकधातुषु सर्वेषु वावत्वो वोषितः' स्मृताः ।
महामुद्राप्र'योगेण सर्वाला उपभुष्पयेत् ॥
स्मरेषुद्रपटं तत्र षसंस्था'कोटिविज्ञिणाम्' ।
बुत्याष भगवान् वोधिसमयः ॥
यनेन प्राप्नयादोधिं निवजाकाणसद्भिमाम् ।
स भवेत् वज्रसत्त्वायो वोधिवित्तिजनोदिधः ॥

द्रति श्रीसर्वतयागतकायवाक् चित्तरहस्यातिरहस्य गुष्ठ-समाजि महागुद्धतन्त्रराजि सर्वतयागतद्भरयसञ्चोदनो नाम पठलः दशमोऽध्यायः॥

### एकादम: पटन:।

षय भगवान्' कायवाक्षित्तवक'क्षयागतो'वकपुरुषोत्तमं नाम समाधिं समापदीदं सर्वतद्यागतमन्त्रवक्ष'पुरुषोत्तम-' पटल'मुराजद्वार ।

विवजाजरमन्त्रायै में हामुद्राविभावनम् ।
कर्त्तव्यं चानवर्चेण सर्ववेषिसमावहम् ॥
चौंकारं चानइद्यं कायवज्ञसमावहम् ॥
चाःकारं वोधिनैरात्म्यं वान्त्यं वज्ञसमावहम् ॥
इंकारं कायवाक्वित्तं विवज्ञाभेद्यमावहम् ।
इत्याह भगवान् सर्वतद्यागतकायवाक्वित्तमन्त्रं पुम्रषः ।
खवज्ञमध्यगं चिनोत् मगडलं सर्ववज्ञगम् ।
भूँकारं भाववेत्त्रच वज्जमेषम्मरा । वहम् ॥
तवेदं चानवज्ञहृद्यम् ॥

॥ भुँ॥

यक्तमगडनमध्यस्यं चौँकारं तु प्रभावयेत् ।

स्वक्तमगडनमध्यस्यं चाः''कारं तु विचिन्तयेत्॥

13 धर्ममगडनमध्यस्यङ्गं कारस्य विभावना'

भुँकारमालयं ध्यात्वा चिवजोत्पत्तिभावना॥

इत्याद्य भगवान् गुद्यसमयः।

<sup>1.</sup> A adds सर्वतवागतसुञ्ज before this. 2. A omits व स्था । 8. A adds सर्वतवागतस्थातस्या and C adds सर्वतवागत before this. 4. A adds विद्या । 5. BC व । 6. A पद । 7. A दान । 8. A adds विद्या । 9. A चित्तं । 10. A समा । 11. B पा । 12. B omits this line. 18. A µинтеня ।

इद्यं ब्राध्व'बुढेभ्यः कायवाक् चित्तरञ्जनम् । भौँकारं बुढकायाग्रं थाःकारं वाक् प्रथम् तया ॥ इँकारं चित्तज्ञानीचं दृदं वोधिनयोत्तमम् । इदं तत्सवेबुडानां बुढवीधिग्रमाधकम् ॥ निर्मितं ज्ञानवर्ज्ञय बुढहेनुफालोद्यम् । एतं वे बुढपुक्षा मन्त्रविद्यति कौत्तिताः ॥ निष्पादनादिममयैस्त्रिवज्ञाभेद्यभावनैः ।

॥ सर्वतवागत'समयतत्त्वं ज्ञानवकाधिष्ठान हेतुनीम समाधिः॥ विविक्तेषु च रस्येषु इदं योगं ममारभेत्। सिधार्त कायवाक् चित्तं पच्चेकिन न संगयः॥ सवकामध्यगं चित्तेत् स्वक्तमग्रह समाधिः॥ सवकामध्यगं चित्तेत् स्वक्तमग्रह स्यान्यसम्। निष्पाद्यं समन्तसमयं चाँकारं हृद्यं न्यसेत्॥ पञ्चरियममहामेषान् वैगोचनाग्रभावतः। चन्तर सम्म कायं वृहस्य वक्षवेदोवनोद्धः॥ सिध्यतं पचमावेण बुहकायसमप्रभः। चिवक्रकत्यं तिष्ठयुः सवयन् पञ्चज्ञानिनाम्॥ इत्याह भगवान् कायं क्षयग्रव्याहः।

॥ सर्वतवागतकाय"रिमन्यूडो" नाम समाधि:॥ ''खबजमध्यगं चिन्तत्' धर्ममण्डलमुत्तमम् । निष्यास्य समन्त्रपुरुषमा:कारं वाक्षये न्यसित्॥

<sup>1.</sup> A सर्व ° | 2 ° Uण्डार; | 3. A बुदवाक् | 4. A adds ° वित्त ° | 5. A ° से । 6. A वित्तं | 7. A ° ट्येत् | 8. A ° के व | 9. C वाग् ° | 10. C ° वाग् ° | 11. A वक्तरिक, C ममयसकावो | 12. C omits 4 lines from here. 13. A वित्तं |

पञ्चवर्षमहावर्षं लोकेञ्जरायभावनैः ।
निष्पाद्यं समयज्ञानवाक् समयप्रपञ्चकम् ॥
धर्मवाक्यं समारुदो धर्मवण्ठसमो भवेत् ।
विविश्वकर्षां तिष्ठेयुः सेवयन् पञ्चज्ञानिनाम् ॥
दृत्याहं भगवान् वाग्वजगुञ्चः ।
॥ सर्वत्यागतवाक्ष्वजसमयसभावो नाम समाधिः ॥
खवज्जमध्यगं चिन्तत् वज्जमगडलसुत्तमम् ।
निष्पाद्यं समन्तपुष्ठं द्वं कारं चित्तमंस्थितम् ॥
महाँ समयत्वं वै पञ्चवर्षे विभावयेत् ।
कर्त्तव्यं ज्ञानवर्ज्ञं सर्ववज्जानास्यम् ॥
वज्जित्तममः शास्ता स भवेद्ं ज्ञानगुष्ठोद्धः ।
विवज्जकर्त्यां तिष्ठेयुः सेवयन् पञ्चज्ञानिनाम् ॥
दृत्याहं भगवान् वज्जवित्तगुज्ञः ।
॥ सर्वत्यागतकायवाक्षवित्तं वज्ञो नाम समाधिः ॥

॥ सर्वतयागतकायवाक्चित्त'वज्ञो नाम समाधिः॥ मङ्गवज्ञं समाधाय ज्ञान'मग्डलमध्यतः। खँकारं सर्वकार्येष् खन्जज्ञानसमो भवत्॥

## ॥ खं॥

बुद्दैश्च बोधिसचैश्च पृच्यमानो मुद्दर्भुट्टः । तिष्टेत् चिकल्प<sup>©</sup>समयं बुद्दैरपि न दृष्टाते ॥ दृत्याद्य भगवान् खवज्रसमय: ।

<sup>1.</sup> B° आत्पञ्च°। 2. A adds ° वच्च°। 5. A सर्व°। 4. A adds ° समयसकाव°। 5. A वच्च°। 6. A° इति कच्च°।

॥ कायवाक्चित्तवज्ञानार्ज्यान मध्यवव्यृहमाली

नाम

समाधिः ॥

ध्यात्वा खमन्वपुर्वषं वज्रमग्डलमध्यतः। इद्यं ह्रंकारवज्ञास्यं क्वत्वा राम्मिवभावनम्॥

11 😸 11

सञ्जुत्रीसभयसक्षागं कायवाक्वित्तविज्ञणः।

म भवद्वीधिसत्त्वातमा दश्रभृमिप्रतिष्ठितः॥

बोधिसत्त्वज्ञानसमयचन्द्रवज्ञो नाम समाधिः॥

वश्रातुमध्यगं ध्यात्वा श्री वारं ज्वालसुप्रभम्।

परमास्रो वज्ञकायेन वज्जकायसमो भवत्॥

॥ थ्रौँ ॥

श्विज्ञमभगव्यृ इालयो नाम समाधिः ॥
बृद्धाभिन्नायसमयैः पञ्चाभिन्नसमोः भवित् ।
इदन्तत् सर्वेबुद्धानाः बृद्धाभिन्नायसाधनम् ॥
खधातुः मध्यगं चिन्तेत् वच्चाः मगडलस्त्तमम् ।
वज्ञसदं प्रभावित्वा न्नानाः कारं प्रभावयेत् ॥

॥ अयोँ ॥

विवजसमयध्यानेन विवजाचीभ्यममो भवेदित्याह भग-वानचोभ्यवजः । ।

<sup>1.</sup>  $\Lambda$ ° दार ° । 2.  $\Lambda$ ° माखिनो । 3.  $\Gamma$  हों । 4.  $\Lambda$  विकासख-प्रभावर: । 5.  $\Lambda$  मास्ता,  $\Gamma$  प्रसम्बो । 6.  $\Lambda$  मार्चरत् । 7.  $\Lambda$ ° मस्तो । 8.  $\Lambda$  सिर्दे । 9.  $\Gamma$ ° वच्च ° । 19.  $\Lambda$  वुद्य ° । 11.  $\Lambda$ ° नसा ° । 12.  $\Lambda$ ° तमा ° ।

षचीभ्यसमकायेन वाक्चित्ताग्रधक् सदा' । स्रोक्षधातुषु सर्वेषु पुन्धतिऽ"वीभ्यविज्ञसः ॥

॥ षद्योध्यसमयकाथाभिसम्बोधिवची नाम समाधिः॥ खधातुमध्यगतं चिन्तेत् बृदमगडलसुत्तमम्। षाकाशवचं प्रभावित्वा वामा<sup>3</sup>कारं प्रभावयेत्॥

n चाँ⊺ n⁴

चिवज्ञसमयध्यानन चिवज्ञकेतुसमो भवेदित्याह भगवान् रत्नकेत्वव्यः।

कायवाक् चित्तवयाचे रत्नकेतुसमप्रभः। स भवेद् बोधिनैरातमञ्ज्ञानवर्ण्यसमावद्यः॥ ॥ रत्नकेतुंसमयसक्षोगवज्ञो नाम समाधिः॥ खधातुमध्यगतं चिन्तेत् बुदमगडत्तमुत्तमम्। लोकेप्रवरं प्रभावित्वा धक्षों भकारं विभावयेत्॥

॥ चोँ॥

विवज्रसमयध्यानेन विवज्रामित"ममो भवेदिखाइ भग-वानमितवज्र:।

> कायवाक्वित्तवज्ञेण पमितायुःसमप्रभः। स भवेत् सर्वसत्त्वानां महायानपयोदयः॥

॥ पितत''वच्यप्रभावश्रीनांम समाधि: ॥ खधातुमध्यगतं चिन्तेद् वृडमग्रुलसुत्तमम् । वच्चोत्यलं विप्रभावित्वा समयौ कारं प्रभावयेत् ॥

<sup>1.</sup> A चित्राचिधारियः। 2. A ° पूजावेद °। 8. A रज्ञा °। 4. C चीं। 5. Comits ° जेतु °। 6. AC ° गुक्का °। 7. BC ° खदाः। 8. BC omit ° जेतु °। 9. A चन्दा, ° C घर्मा °। 10. C ° ख्रुत °। 11. AC add ° गुचा °। Comits ° बच्चा °। 12. C ° जार्म।

# ॥ चौँ॥

विवक्तसमयध्यानेन विवक्तामोधममो भवेदित्याह भग-बानमोधनकः।

कायवाक्विसवचेण वचामोघसमप्रभः।
स भवेद् ज्ञानोट्धिः श्रीमान् सर्वसन्त्वार्थसम्बदः॥
॥ श्रीमेघसमयरिख्नज्ञानायसक्षवो नाम समाधिः॥
ख्यातुमधागतं चिन्ते त् बृहसगडलसृत्तमम्।
वैरोचनवज्ञं प्रभावित्वा विरो कारं प्रभावयेत्॥
॥ श्रो श्रो भ्रो ॥

तिवज्ञसमयध्यानंन<sup>ः</sup> वैरोचनवज्ञसमो भवेदित्याह भगवान् वैरोचनवज्ञः ।

कायवाक् वित्तवर्ञ्जया वैरोचनसमप्रभः।
स भवेट् ज्ञानसम्बोधिस्त्रकायाभेदासाधकः॥
॥ कायवाक् वित्तालम्बनसम्बोधिवज्ञो नाम समाधिः॥
पर्वतेषु विविक्तंषु नटौप्रस्वर्णषु च ।
प्रमानाट्ष्यि कार्य्यास्ट धाानममुख्यम्॥
पद्मीश्वरानवज्ञादीन् धाात्वा खवज्ञमधातः।
पद्माभिज्ञप्रयोगेया स्थानं बुढायभावना॥
इत्याह भगवान् महावज्ञसमयवज्ञाभिज्ञः।
पञ्चर्यां महावज्ञं पञ्चज्ञालाविभूषितम्।
पञ्चर्यां महावज्ञं पञ्चज्ञालाविभूषितम्।

<sup>1.</sup> चिवालं, C नयों तारं। 2. ( adds निवच before this. 3. A. चम्रानं। 4. A वा। 5. B तच्चा °।

खमन्तं भावयेचत्रं स्फ्लिङ्गाइनाक्तस्। पञ्चवजप्रयोगेण पञ्चा'भिज्ञसमी भवेत ॥ खबचमध्यगं चिन्तेत बुबज्वालासमप्रभम्। ध्यात्वा बुहप्रविशेन बहाश्रयसमी भवेत ॥ ब्हमगडलमध्यस्यं काये वैरोचनं न्यसित्। भौँकारं हृदये धात्वा मन्त्र°विज्ञानभावना ॥ निरोधवच्च गतं चित्तं यदा तस्य प्रजायते । स भवेचिन्तामणिः श्रीमान् मर्वबृहाग्रसाधकः । ॥ बह्मग्डलमधास्यं वचाचीभ्यं प्रभावयेत । ष्ट्रँकारं हृदये धात्वा चित्तविन्दगतं न्यसेत्॥ बहमग्डलमधास्यं चिमताभं प्रभावयेत । **प**ःकारं हृद्ये धात्वा चित्तं विन्द्गतं न्यसेत्॥ दुरन्तत समयाग्राग्रां विवक्ताभेदाभावनम्। निरोधसमय<sup>9</sup>ज्ञानं ब्हसिडिसमावहम्" ॥ खबच्चधात्मधास्यं भावयत् स्वच्छमण्डलम् । चौँ कारं कायबाकचित्तं धात्वा कल्पं स तिष्ठति॥ खबच्चधात्मधास्यं भावयेत् धर्ममगडलम् । था:कारं कायवाकचित्ते धात्वा कल्पं स तिष्ठति ॥ खबच्चधातुमधास्यं भावयेद् बच्चमग्डलम् । हुँ कारं कायवाकचित्ते भ्रात्वा कल्पं स तिष्ठति ॥

<sup>1.</sup> AC वर्षा°। 2. A सर्वै°। 3. A "वक्ता°। 4. A "धारकाः। 5. BC घमितवर्षः। 6. A वर्षा°। 7. A "ग्रेषः। 8. B साधनम्। 9. A भाषयन्। 10. C "कुसम्, A "वर्षत्।

इत्याह भगवान् निवज्ञ'ज्ञानसमयः । यः प्रभृतिममं योगं कायवाक् चित्तविज्यः । पठेडा चिन्तयेडापि सोऽपि वज्रधरो भवेत्रै ।

इति श्रोसर्वतथागतकाथवाक् चित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्ध-समाजे महागुद्धतन्त्वरार्व सर्वतथागतमन्त्रसमयतत्ववज्ञविद्या-पुरुषोत्तमपटल एकाटग्रीऽध्याय:॥

<sup>1.</sup> AB add ° कल्प °। 2. A ° एमं भवेत्।

#### हाडमः पटसः।

षय वज्रधरः शासा स्रष्टा जानायसाधकः विवज्रसमय-तत्त्ववाक्वज्ञस्राज्ञारः।

> खभात् समभूतेषु विविक्तस्य स्वभाविषु । स्वभावश्रुद्धसमेषु नाटकोऽयं प्रभाव्यते ॥ मङ्गाटवीप्रदेशिषु फलपुष्पाद्यसङ्कते । पर्वते विजने साधा सर्वेसिहसमुखयम्॥

> > n #i #

कायवाक्षित्तवचेषु मञ्जुषचप्रभावना । स्फरणं कायवाक्षित्ते मञ्जुवचसमो भवेत् ॥ योजनयत<sup>।</sup> विस्तारं प्रभया दीप्त<sup>। ।</sup>वचया । चा<sup>1</sup>नासयति सिंबा <sup>3</sup>तमा सर्वी <sup>4</sup>खक्कारसृषितः ॥ ब्रह्मकट्रादयो देवा न प्रश्चन्ति कटाचन ।

॥ मञ्जूश्रीवज्ञायसमयान्तर्जानाः नरि समाधिः ॥ विव्यूम्वपञ्चसमयेस्ति 'वज्ञाभेद्यसम्पवेः । क्रत्या चिलोडसहितं सुखि प्रचिष्य भावयेत् ॥ चभेदां सर्ववृद्यानां चित्तं तच '7 प्रभावयेत् । स भवेत्तत्वषादिव " मञ्जूवज्ञसमप्रभः ॥

C अब्हा। 2. C° इरेत्। 8. A ख्रधातुसमयतुष्वेदुः 4. C° कोदुः।
 C° वे °। 6. A जिनसाध्यक्षः। 7. A मृ । 8. A द्याः। 9. A समुद्रवित्। 10. A ° स्त्रकः । 11. C मासु °। 12. B ध्यवः। 18. A दीताः।
 14. A सम्बाः।
 15. B ° सादोधः।
 16. B खः।
 17. A ततः।
 18. A ° द्यायी देवी।

खसन्तेष प्रभावित्वा चक्रंस्फुलिङ्गसुप्रभम्। षालयं सर्वेडुद्यानां घ्यात्वा बुहससो भवेत्॥ षट्विंजसम्भेद्यां यावन्तः परमाणवः'। भवन्ति तस्यान्चराः सर्वेवच्चधरोपमाः॥

॥ चक्रसमयो नाम समाधिः॥

स्त्रमलेग महावर्च ध्यात्वा मगडलमध्यतः। षालयं मर्वे वजागां वित्तवच्यममो भवत्॥ षट्विंशस्त्रमेरूगां यावन्तः परमागवः। योषितस्त्रस्य तावन्त्यो भविष्यन्ति गुगालयाः॥ वेधातुकमहावचो भविद्युद्र नमस्क्रतः।

॥ वजसमता नाम समाधिः॥

पद्मं स्वमन्तविज्ञण ध्यात्वा षष्टद्लं महत्। षालयं सर्वेधर्माणां चिन्त्यं धर्मसमी भवेत्॥ षट्विंगत्रमेक्षां यावनाः परमाणवः। संस्थापयिति शुहातमा बुहणुजां समस्दल्ले॥

॥ पद्मसमता नाम समाधिः॥

तिष्ठत् विकल्पसमयं मवयन् पञ्चज्ञानिनाम् । दर्शादक्षवेबुद्धानां विगुद्धं पर्थ्युं पासतं ॥ स्वमन्तं भावयत् खङ्कं पञ्चराक्षसमप्रभम्'। पाणौ गृज्ञ विश्वालाचः "वज्जविद्याधरो भवेत्॥

A adds वोधितनसञ्च तावनको अविकास्त गुणालया:। वैधातुकसङ्गा-वजो अवेदुद्रनसङ्गत:। 2. A विक्त । 3. AC अञ्चकद्द । 4. A वर्ष । 5. A "विक्त । 6. A "वजा", 7. A पूज्यसु । 8. A अमं। 9. B "साङ्गलम्। 10. B विव "।

वैधातुकमद्यापुची दैत्यवद्योन्द्रनमस्त्रतः । जिसाद्यक्षंमद्यापुरो भवेद्वद्यानरोत्तमः ॥ यदभिलपतिः चित्तेन कायवाक्चित्रविद्याः । ददाति तादृषीं सिद्धं चित्तवच्चप्रभाविताम् ॥

॥ मर्वज्ङ्कोत्तमो नाम समाधि: ॥

चौँ कारगटिकां ध्यात्वा चणकास्थिप्रमाणतः। मध्ये खंदवताबिम्बं मखे चिन्छ विभावयेत ॥ स भवेत्रतन्त्रणादेव बोधिसत्त्व समप्रभः। 'उदितादिखसङ्काशो जास्व नदसमप्रभः॥ षाःकारगटिकां ध्यात्वा चनकास्थिप्रमागतः। मध्ये खदेवताबिम्बं मुखं चिन्य विभावयेत ॥ म भवेत्तरस्ववादव बोधिवित्त ममप्रभः। 'उदितादित्यसङ्घाशो जाम्बनदसमप्रभ:॥ इंकारगटिकां ध्यात्वा चगकास्थिप्रमागतः। मध्ये खदवताविम्बं मुखे चिन्छ विभावयेत्॥ स भवेत्तत्ववादेव वक्तवायसम्प्रभः। उटित।दित्यसङ्घाशो जाम्ब नदसमप्रभः॥ खधातस्वक्तमध्यस्यं वैरोचनं प्रभावयेत् । इस्त चक्रं प्रभावित्वा चक्रविद्याधरी भवेत्।। महाचक्रकुलं ध्यात्वा दृढं चक्रा यसाधनम्। कर्मव्यं सामवज्रेग चक कायाययोगतः ॥

<sup>1.</sup> A ° क्लेंब ° | 2. A ° सचित ° | 8. AC ° चित्त ° | 4. B omits this line. 5. omitted in A and C. 6. B ° च्लान ° | 7. A च्लाना ° | 8. A बुच ° | 9. A ° जनात् |

खधातवज्ञमध्यस्यं ज्ञाना चोभ्यं विभावयेत । इसी वर्ज प्रभावित्वा वर्ज्जविद्याधरी भवेत्॥ महावज्ञकालं ध्याखा दुदं वज्ञायसाधनम् । कर्त्तव्यं ज्ञानवजेग वज्जकायाययोगतः ॥ ख्यात्रबमध्यस्यं रववकं प्रभावयेत्। इसे रबं प्रभावित्वा रबविद्याधरो भवेत्॥ महारतक्लं ध्यात्वा इटं रतायसाधनम्। कर्त्तव्यं ज्ञानवक्रेण रत्नकायाग्रयोगतः ॥ ख्धातपद्मां सध्यस्यं सभितामं प्रभावयेत । इस्ते पद्मं प्रभावित्वा पद्मविद्याधरी भवेत ॥ महापद्मकुलं ध्यात्वा दूरं पद्माग्रसाधनम । कर्त्तव्यं ज्ञानवर्ज्ञेग धर्मकायप्रयोगतः॥ ख्धातसमयमध्यस्यं चमोघायं प्रभावयेत । इस्ते खड़ं प्रभावित्वा खड़विद्याधरो भवेत ॥ महासमयकुलं धात्वा दुदं समयायमाधनमः। कर्त्तव्यं ज्ञानवर्ज्ञमा कायसम्बर्धागतः ॥ चिश्रनचाना क्रिशादयः साधा वच्चप्रसेदतः। सिधान्ति तस्य धानिन कायवाकचित्तसाधानीः॥ दुत्याह भगवान् महासमयसिति वच्छ:। चत्र्ययेक्षव्ये वा एकलिङ्गे शिवालये।

साध्येत साधको नित्यं वज्ञाकर्षे विशेषतः ॥

<sup>1.</sup> A c ला । 2. A repeats from खुधात्वकामध्यक्षं etc. to कार्त्र सं ज्ञानवज्ञेष in this line. 8. C° धर्म ° । 4. C° यं। 5. AC° आवनं। s. B° ज्वासा ° । 7. C° भाव ° । 8. A विविस्तराय ° ।

वियोगमन्तपुरुषं धात्वा वियोगविज्ञयम् । षङ्गं कायवाक्षित्तं बुद्दानां ज्ञानवृद्दिनाम् ॥ वायव्यमग्डलायस्य' बुद्दान्तर्षयमृत्तमम् । दयदिक्समय'सभूतं वज्जेवाक्रव्य' भुद्धयेत्' ॥

॥ खधातुसमयवज्ञाकार्षेणम् ॥

वैरोचनं महाचक्रं ध्यात्वाङ्क्षां विनालयम् । वज्जपद्मादिभिः कार्यं समयाकर्षवमुत्तमम् ॥

॥ वैधातुकसमयाकर्षणम् ॥

सर्वाकारवरेपेतं बुडविम्बं विभावयेत्।
पाणी च कायवाक्चिक्तं चङ्गाडीनि भावयेत्॥
धनेन खलु योगेन स भवेत्यरकर्मकृत्।
सर्वाकारवरोपेतं कायवचं विभावयेत्॥
जिज्ञावचप्रयोगेन घााला वाग्वच्यसमी भवेत्।
विगुच्चसमयपृजायों पृजां पृज्यं प्रभावयेत्॥
इट्नत् मर्वसिकीनां सारं गुच्चसमुच्चयम्।

द्रत्याच भगवान् मचागुच्चसमयः । मचामांससमयाग्रेण माधयेत् विवच्चसुत्त्तसम् । विष्मूवसमयाग्रेण' भवेत् विद्याधरः प्रभुः ॥ चित्तसमयमांसेन' पद्माभिद्यत्वमा'पुयात् । ध्रञ्जसमयमांसेनान्तर्वानाधिगोगे भवेत् ॥

<sup>1.</sup> A ° मध्यसं, C ° चस्तं। 2. A omits ° समय ° । 3. A ° चीप ° । 4. B सुचति। 5. B repeats. 6. A पूच्यां। 7. A ° योगिन। 8. A ° मांसमयापेषा। 9. A ° भिन्ना; समा ° । 10. A प्रम्बर्वदैनाधिपति ° ।

इदानसमयमसिन मर्वसिडिप्रसाधनम्। गोमांससमयायेग वज्ञाकर्षगम्त्रमम् ॥ **भ**लाभे सर्दमांसानां भ्रात्वा सर्वं विकल्पयेत्। श्रामेन बच्चयोगेन सर्वबुद्धैरिषष्ठातं ॥ सर्वाकारवरोपेतं कायवाकचित्तवचिषमः। दृदये ज्ञानसमयं मुक्टे वजायधारिकम् ॥ प्रीणनं सर्वव्हानां इदं समयनयोत्तमम्। कर्त्तव्यं समयाग्रेण सर्वमिडिकारं परम् ॥ ॥ मर्वसमयज्ञानवज्ञाहारी नाम ममाधिः॥ जिज्ञा<sup>3</sup>समयवचाये भारता हुँकारवचिनम्। पञ्चासृतप्रयोगेन वजसत्त्वत्वमाप्र्यात् ॥ बा:कारी कारसमयमिदं वज्रनयोत्तमम । चनन खल् बोगेन वज्रसत्त्वममी भवत्॥ ॥ समयवद्यासृतमानिनी नाम समाधि.॥ चिवज्ञममयसिडार्थे<sup>।</sup> भवेत् विकायविज्ञणः । द्यस्किसर्वबुद्यानां भवेचिनामण्योदिषः॥ बाभासयति वजातमा लोकधातं समन्ततः। चक्रसमयसिंहानी बृहकायसमी भवेत ॥ विचरित समन्ततः सिहो गङ्गावाल् कसर्वतः । सर्वेषु समयाग्रेषु विद्याधरप्रभुभवेत ॥

<sup>1.</sup>  $A. = 4^\circ$ । 2.  $A^\circ$  [ $8^\circ$  [ $8^\circ$ ] 3. AC (त्र क्वाप्त  $9^\circ$ ) 4. C अभी भवेत्, B (च विव्यव्यतमापुरात्  $9^\circ$ ) 5.  $B^\circ$  की 1 6.  $A^\circ$  चाप्ते,  $C^\circ$  चैर 1 7.  $AB^\circ$  (च जापे 1 8.  $A^\circ$  (च  $9^\circ$ )

सर्वममयसिडाये कायवजप्रभावतः।
चन्तर्वानं पु भवेषुं माइस्वेकावभासकः।
इर्त सर्वसिडीनां भुंके कन्यां सुरायजाम्।।
गंगावालकसमान् नुर्वास्त्रिवचालयसिष्यतान्।
पण्यतं चनुर्वचेण स्वइस्तेकं यद्यामलम्॥
गंगावालकसमैः चेत्रैः ये थन्दाः सम्प्रकोर्त्तिताः।
प्रणोत्यभिद्वावगतः श्रोतस्यमिव सर्वतः॥
गंगावालकसमैः चेत्रैः कायवाक्चित्तलच्चणम्।
म वित्त सर्वसत्त्वानां चित्तास्यं नाटकोइवम्॥
गंगावालकसमैः कल्पैः संसारस्थितिसम्भवम्।
प्रवेनिवासं ममयं दिनन्यमिव स्वरेत्॥
गंगावालकसमैः कार्यैः बुडमेघाद्यालङ्कतैः।
गंगावालकसमीः कार्यैः बुडमेघाद्यालङ्कतैः।

दृत्याह भगवान् ममयाभिन्नः। वजनज्वेन्नश्रीतं वज-चित्तं वजवाणीः वजनहिङ्खिति।

> बुडाभिज्ञार्थसंसिडी" बुडकायसमो भवंत् । गंगावानुकसंख्येस परिवारै: परीहत: । विचरंत् कायवाग्वजो लोकधातुं समन्ततः ॥ सेवासमयसंयोगमुपसाधनसम्भवम् । साधनार्थसमयं च महासाधनचतुर्थकम् ॥

<sup>1.</sup> C° इरि॰। 2. Aomits. 8. B° ब्हानां। 4. B भुंबते च। 5. C निरास। 6. Aomits. 7. BC वव्यनिवास। 8. C° व्हवि॰। 9. BC° सिहित्तु।

विचाय वक्तभेदेन ततः कर्मावि साध्येत । सेवासमाधिमंयोगं भावयेत् बोधिम्त्तमम् ॥ उपसाधनमिडाये। बचावतनविवारवम् । साधने चोटनं होत्रां मन्त्राधिपतिभावनम ॥ महासाधनकः सेषु विम्यं खमन्त्रविज्ञणः । मक्टेऽधिपतिं ध्यात्वा सिदाते ज्ञानविज्ञवः ॥ सेवाचानासृते नैव कर्त्तव्यं सर्वतः सदा। एषो हि सर्वमन्ता**षां सर्वमन्तार्ध**ैमाधकः ॥ महाटबीप्रदेशेषु विजनेषु महत्त् च। गिरिगद्भरकुरीय सदा सिविरवार्यत ॥ दुखाइ भगवान् महासाधनवजः। **षष वज्ञचतक्तेन' सेवा कार्या** हडव्रतेः। विवज्ञकायमन्त्रेषा भावयन सिडिमग्र्ते ॥ चतःसम्बप्रयोगेन पंचस्यानेषु बुहिमान्। चौ कारचान विजेश ध्यात्वा सम्बरमा विशेत् ॥ दिनानि सप्त पर्वं च मासमप्यव्हमेव च। जलादा वक्तसमयं खघु सिविरवाप्यते ॥ विसरिष मया प्रीक्षं दिनभेदप्रचोदतः। पश्चाभ्यन्तरतः सिडिक्ता गुद्धायसस्यवैः ॥ तबेटमपसाधनसम्बर्धियम् ।

<sup>1.</sup> A ° ध्वति। 2. A.º सुष। 3. A तन्त्रतस्वार्थे °, C मन्त्रतस्वार्थे । 4. A ° ब्लोबे, B ववापार्थेष । 5. C सर्वो काया। 6. B समितेन, C समानिन। 7. A omits ° ष्टान °। 8. A ° समाप्ति।

वृह्वकायधरः श्रीमान् त्रिवकाभेदाभावितः। प्रधिष्ठानपटं मेऽदा करोत् कायविज्ञणः ॥ दशदिक्संस्थिता बुद्धा विवक्षाभेद्यभाविताः। चिष्ठानपदं मेऽदा कुर्वन्त कायलचितम ॥

तवेदं साधनसम्बरविषयम ॥

धर्मो वै<sup>3</sup> वाक्ष्यः श्रीमान् चिवकाभेदाभावितः। मधिष्ठानपदं मेऽदा करोत् वाक्य'विचयः ॥ दयदिवसंखिता बहास्त्रिवज्ञाभेदाभाविताः। षधिष्ठानपदं तस्य कुर्वन्तु वाकपयोज्ञवम् ॥

'तत्रेटं महासाधनसम्बर्विषयम ।

वित्तवज्ञधरः श्रीमान विवज्ञाभेदाभावितः । पधिष्ठानपटं मेऽद्य कुर्वन्त चित्तविक्यः ॥ दयदिकसंस्थिता बुजाः चिवचाभेद्यभाविताः। षधिष्ठानपदं मेऽदा कुर्वन्तु चित्तसकावाः ॥ बहो वा वज्रधर्मी वा वज्रसत्त्वीऽपि वा यदि। पतिक्रमेखदि मोहातमा स्फ्टेय्नीच संगयः॥

इति श्रीसर्वतद्यागतकायवाक् चित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्ध-महाग्रह्मतन्त्रराजे समयसाधनायनिर्देशपटलो समाजी हादशीऽध्यायः।

<sup>1.</sup> A कुर्वेक्स् । 2. This verse is repeated in C. 8. A समाधी । 4. A वास °। 5. B omits from तथेदं to चित्रसभावा: । 6. A विकास: । C repeats दशदिक संस्थिता to वाक प्रशास्त्रक after this.

### वयोदयः पटनः।

षय भगवनाः सर्वतवागता ज्ञानवज्ञायचारिणः सर्व-सत्वार्थसभूता<sup>।</sup> वोधिसत्वास धौमनाः प्रणिपत्य मङाणास्तारं सुनिं मत्त्रार्थवज्ञिषं पृता<sup>3</sup>समयतवज्ञं वज्ञघोषसुदीरयन् ।

षष्ठो बुव 'नयं दिव्यमधो वोधिनयोत्तमम् ।
षष्ठो धर्मनयं यान्तमष्ठो मन्तनयं दृदम् ॥
षत्त्रप्रदेषु धर्मषु स्वभावात्त्रिययेषु च ।
निविकल्पे षु धर्मषु 'ज्ञानोत्पादः प्रगीयतं ॥
भाषस्त भगवन् रस्यं सर्वधर्म 'समुज्ञयम् ।
वच्चवापं मष्ठाज्ञानं निकायोभेटामण्डलम् ॥
प्राप्यतं बुवज्ञानानि निवज्ञाभेटामण्डलम् ॥
प्राप्यतं बुवज्ञानानि निवज्ञाभेटामण्डलम् ॥
प्राप्यतं बुवज्ञानानि निवज्ञाभेटामण्डलम् ॥
प्राप्यतं बुवज्ञानानि निवज्ञाभेटामण्डलम् ॥
कुलानां सर्वभंवाणां कायवाक् चित्तलज्ञणम् ।
मंवजापं प्रघोषाय वज्जजापमुदाष्टरन् ॥
बुवाय वाज्यसंभूताः कायवाक् चित्तविज्ञः ॥ इति ॥
स्य वज्ञधरः शासा स्ववज्ञानसंभवः ।
कर्ता स्वटा वरायायो वज्जजापमुदाष्टरत् ॥।

<sup>1.</sup> BC ° सम्बोगा: । 2.  $\Lambda$  वासत: । 3.  $\Lambda$  सर्वार्ध ° । 4. C ° धर्म ° । 5.  $\Lambda$ B भूतेषु । 6.  $\Lambda$ B ° सन्द ° । 7.  $\Lambda$  मृत्वन्तु चानसागरा: । 8. C ° दीरवेत ।

सर्ववस्वयम्बय्युहरासार्वभावनासम्बोधिपटसम्बयोदमः। सर्वमंत्रार्वजापिषु त्रिवज्ञाभेद्यस्वसम्। त्रिभेदं वज्जपर्यन्तो न्यासोऽयं त्रिवज्रमुच्यते॥ इत्याह च।

विविधं स्फ्रबं कार्यं कायवाक्चित्तसन्निधीं । चनेन जापवजेग वजित्तसमी भवेत्॥ ैक्डानां कायवाकचित्तं ध्याखा पृजाप्र<sup>4</sup>कस्पनम् । कर्त्तव्यं ज्ञानवज्रेण दुइं बोधिसमावस्म ।। चयवा स्फ रणं कार्यं चिभेदेन प्रति प्रति । कायवाकचित्तनैरात्मं। ज्ञानचित्तेन संस्फ<sup>6</sup>रेत ॥ उचारयन स्फर्वडचं समाप्ती संहारमादिशित । ददनत सर्ववडानां ज्ञानोन्गीलितचख्वाम् ॥ कायवज्ञाभसम्बोधि भावाभावविचारगम । ब्ह्रकाय दूति प्रोत्तः कायजापः स उच्यतं ॥ वाक्य समय संबोधिः शब्दाशब्दविचार्णम् । वाग्वज दूति प्रोक्ती वाग्जापः स उच्चते॥ चित्तसमयसंबोधिः स्थितिवचविचारसम्। वस्त्रचित्तमिति प्रोक्तं चित्तनायः स उच्यते ॥ भ्रयानगमजापेन निःखभावेन चारुणा। विचारगं चाध्वबद्धेभ्यो रत्नजापः स उच्चते ॥ स्फरणं कायमेघेन बुडचेत्रानामन्ततः। गमनागमनवजार्थममोघजापः स उच्यते ॥

<sup>1.</sup> A ° द्यं। 2. A सम्बिधी। 3. These two lines are repeated in C. 4. A ° द्यं। 5. AB विवयविक्तसभा भवेत्। 6. B° स्मं। 7. A ° कं। 8. A ° याभि °।

युगोति मन्बाचरपदं खवजेर्घृष्टमगडलम् । कोधमगरकानेन कोधवापः म उच्यते ॥ <sup>1</sup>कामार्थं विद्वलीभृतान् सर्ववागहितेषिणः। मत्वा मोइपदे खाप्य मोइजाप इति सातः॥ रागवज्ञोहवं वाचं कायवाकचित्तसंस्थिताम । सत्वान्' गागंपदे स्थाप्य रागजाप दति स्मृतः ॥ देववचोद्ववं चित्तं कायवाक चित्तमं स्थितम्। सत्त्वान देवालये खाप्य देवजापः स उचाते ॥ विवजसमयं तत्रं मध्यमं समयविज्ञाम । तदेव सर्वे विकाशां जापो नपंसक उचाते ॥ वकाधिपतयः सर्वे रागतत्वार्धिचन्तकाः । कुर्वन्ति रागजां बोधिं सर्वसत्वहितैषिणीम ॥ लीचनाटा। महाविद्या निर्म कामार्थनताराः । सिध्यन्ति कामभोगैस्त सेव्यमानैर्यथक्तः॥ मोइसमयसभाता" विद्याराजानो विज्ञणः। नपंसकपदं सिडाः ददन्ति सिडिम्तमाम ॥ क्रोधा देवालये जाता निर्सं मार्यतत्वराः10 । सिध्यन्ति सारणार्धेन सेव्यसानैर्धेष्ठेकतः"॥ बुत्याह भगवान् सहापुरुषसमयः।

1. This line is incomplete in A. 2. C দুৰ্ঘ °় ৪.

८ सर्वान । 5. ८ रागोदिष ° । 6. ८ समय ° । ७. ८ ° भावका: ।
 ८ ° भोगेंग । 9. А ° सुत्रता । 10. A has क्रोधात् देवासये जाता निर्स्थ सिध्यन्ति मारचा: । 11. This line is incomplete in A.

ष्टदि मध्यगतं चर्त्रं भावयेत् स्नानवित्रं वाम्। स्वक्रमगडनमध्यस्यं चक्रमन्त्रार्थं°भावना ॥ इदि मध्येगतं वसं भावयेत ज्ञानविक्रवाः। वज्रसम्बलसध्यम् वज्रसंत्रार्थभावना ॥ इदि मध्यगतं रतं भावयेत् रत्नुतानिनः। रवसगरलसध्यकां रवसंवार्थभावना ॥ इदि मध्यगतं पद्मं भावयेत पद्मज्ञानिनः। धर्ममगदसमध्यम् पदामंत्रार्थभावना ॥ इदि मध्यगतं खर्ज भावयेत् खङ्कज्ञानिनः। मसरसम्बन्धाः विद्यां वार्षेभावना ॥ सर्वमग्डलपार्खेष् सर्वबुदान्निवेशयेत् । पंचरश्मिप्रभेदेन स्कारयन् बोधिमाप्नते॥ स्फुरणं सर्वमंत्राणां विधाभेदेन कीर्तितम्। विकायवज्ञभेदेन संहारस्फरणं भवेत्॥ कायस्वभावं कायेन विश्लं विश्लस्वभावतः। वाचं वाचस्वभावेन पञ्च प्रजासवाप्रयात ॥ सहासराङ्ख्यक्रीया पंचवक्कविभावना । मध्ये त्विधपति ध्यात्वा खिबनं निकायनिक्रम् ॥ विम्बं खमंत्रवास्य मग्डलानां चतुष्टयम् । चतुर्वर्षेन संबाल्या इदि मंबार्यभावना ॥ वज्रचतुष्टयं कर्म<sup>8</sup> करीति ध्यानविज्ञणः। एषो हि सर्वमंत्रायां रहस्यं परमशाख्यतम् ॥

<sup>1.</sup> C° चिक्ति ः । 2. सध्यचकार्धः । 8. B वच्चः । 4. B चक्कां। 5. C° प्रदेशिन । 6. AC° येत्। 7. AB° ये। 8. A° यसिदं।

शानिक लोचनाकारं पौष्टिक पद्मविज्ञणमः। वश्ये वैरोचनपदं वज्जकोधीऽभिचारकी ॥ दूदं तत् सर्वमंतागां गुद्धं तिकायसंभवम् । निर्मितं ज्ञानवजेग क्रियानाटकलचितम ॥ स्मित्रवादिनः मत्वा निन्दकाचार्यविचिणे। अन्यंषामपि दष्टानामिदं कार्ये प्रचीदनम्॥ दृत्याह भगवान् महान्तानवक्रवचः । त्रैधातुकस्थितान्सर्वान् बुडकाये' विभावयत् । सम्प्रटोद्घाटिता°न् क्रत्वा ततः कर्मप्रसाधनम् ॥ ख्यातुमध्यगं वजं पंचग्रुलं चतुर्मृखम्। मर्वाकारवरोपेतं वज्रसत्वं विभावयेत्॥ बाध्वसमयमंभूतं बुहचकं विभावयेत । टचपागाविटं कार्यं बुहचकं महाबलम् ॥ सत्वान् दशदिक्संभृतान् बृदकायप्रभटतः। संहत्य विगडयोगेन खुकाय तान् प्रवेशयेत्॥ स्फ़र्यन्तु पृनः कार्यं ब्डानां ज्ञानविज्ञिणास् । क्रांचान् क्रीधाकुलान् ध्यात्वा विकटोत्कटभीषणान् ॥ नानाप्रहरणहस्तायान् मारणार्थायाचिन्तकान्। घातयन्तो महादृष्टान् वज्रसत्वर्माप ख्रयम् ॥ बुद्धास्त्रिकायवरदाः विवकालयमगद्धले। ददाति सिद्धं मोहातमा सियते नाव संशय: ॥ दिनानि सप्तेइं कार्यं बहस्यापि न सिध्यति ।

B स बुद्धान् । 2. A सम्पूर्णं घोटितं, C सम्प्टोद्दोतिकां ।

॥ वक्तसमयाचाचको नाम समाधिः ॥ वधातुमधागं चक्रं वच्चचालाविभृषितम् । सर्वाकारवगेपतं वैरोचनं प्रभावयेत् ॥ ताध्वसमयसंभूतान् वक्तसचान् महायद्यान् । वक्तं स्मृतिङ्गग्डनं पाणौ तस्य विभावयेत् ॥ सच्चान् द्यदिक्'संभूतान् वक्जकायप्रभेदतः । सं इत्य रिक्सयोगेन खकाये तान् प्रविषयेत् ॥ स्मृत्यं सदेवकाणां कार्यं ज्ञानायवृद्धिनाः । युग्वत्तु मर्ववृद्धात्मा कायवाक् विज्ञयोगिनः ॥ युद्धं वक्षयरः श्रीमान् चाद्यावक्रप्रभेदतः । वक्षेणादीप्रवपुषा स्मृत्याम विकायवान् ॥ ज्ययेयदि समयं विश्रीयेति न सं श्रयः ।

श चक्रसमयाज्ञावज्ञो नाम समाधिः ॥
ववज्ञमधागं चिन्तेहुवमग्रहलविष्णम् ।
यमान्तकं महाचक्रं खवज्ञास्यं प्रकल्पयेत् ॥
वृद्धांस्य त्राष्ट्रसंभृतान्' प्रविष्टांस्त्रिकायमग्रहले ।
पुनः संस्पारयेहुव।न् यमान्तकाकारसिक्रभान् ॥
सत्त्वांस्य त्राष्ट्रसभृतान् रिपृणां दृष्टचेतसाम् ।
घातितान भावयेत कृद्ध वजाञ्चामग्रहलम् ॥

 सर्वसमयसंभवयमान्तकसमान्य'विकायाञ्चावको ना समाधिः॥

<sup>1.</sup> A° दिशि । 2. AC° वन्धुना । 3. A° योगत: । 4. B° सम्बाद्ध : 5. AB ontt ° समान्ध ° ।

कायवाक्वित्तवज्ञेस् स्वमन्त्रार्थगुणेन वा। षधवा [पीष्प]'समये षाज्ञाचक्रप्रवर्त्तनम्'॥ रचार्थे सर्वमन्त्राषां कार्ये ज्ञानायविज्ञणाम्। इटंतत् सर्वबुदानां वोधिरचार्यमुचाते॥

दुखाइ भगवान् बोधिचित्तः।

खवजमध्यां धर्मे वैरोचनायसंभवम् । ध्यात्वा विकायवज्ञायं भामनत्तु प्रकल्पयेत् ॥ खधातुं मर्वेबुद्देस्तु परिपूर्णे विभावयेत् । मन्वाज्ञरपदं ज्ञानं चित्ताकारं प्रकल्पयेत् ॥ पुनस्तु संस्फरित् बुढान् चित्तवज्ञप्रभावितान्' । चित्तवज्ञमिति कृत्वा चिकाये तान् प्रवेणयेत्॥

दृत्याह भगवान् खवचसमयः॥ वच्चमन्त्ररत्नप्रद्योत-करो नाम समाधिः॥

> सर्वाकारवरोपेतं वज्रसचं विभावयेत्। बुढांस्तु क्रमशः स्थाप्य जलस्योपरि चंक्रमेत्'। समयोदकप्रयोगेन मुर्फ्षि पादविभावनम्॥ त्याइ भगवान् स्वभावशुढः।। वज्रोदधिपदाक्रान्तो न

द्रत्याह भगवान् स्वभावज्ञातः ॥ वज्रोद्धिपदाक्रान्तो नाम समाधिः॥

माक्षेन्द्रमगडलं ध्याला मध्ये क्रोधंकुलं न्यसेत्। कर्मवचपदाकानं मूर्घि तस्य विभावयेत्॥ बुत्याक् च॥ सर्वतीर्थप्रवारिदसकानवचो नाम समाधिः॥

<sup>1.</sup> A ° स्पीष °, B पीष °, C ° भ्लीष °(?)। 2. A ° प्रयोजनम् । 8. A पिकारं, C पिकार्या । 4. C ° विना। 5. C कस्परेत्। 6. B ° धा °। 7. BC परवा °।

सर्ववसमयब्रुक्तसार्थभावनासम्बोधपटस्क्रयोदशः। (०)
क्रोधाकारं चिवचायान् पौतिकिंजस्क्रसिद्धभान्।
गिरिराज द्रव सर्वान् ध्यात्वा मूर्धि प्रभावयेत्।
बुद्धसेन्य'मिप स्तको' सियतं नाव संशयः॥
द्रत्याक्ष भगवान् सर्वतद्यागतकायवाकित्तसंभवः॥ सर्व-

सैन्यस्तमानी नाम समाधिः॥

रिपुसन्तासनसमये इदंध्यानं प्रकल्पयेत्। चतिक्रमेदादि बुडः स्फुटते नाव संशयः॥

दुखाइ भगवान चिवचसमयः।

ह्रंकारकीलकं ध्यात्वा पञ्चश्चलप्रमाणतः। वज्जकीलं कृतं तेन इदये तिहभावयेत्। बुडसैन्यमिप कृडं नाग्रं गच्छेत्र संगयः॥

शिद्धमङापङारों नाम समाधिः ।।
नगर्न वाऽष्यथवा याम विषये वा प्रयोजयेत् ।
भनेन नित्यं भवेत् शान्तिः सर्वरोगिववर्जिता ॥
भन्तित्व संवयं पञ्चग्रलं प्रभावयेत् ।
कल्पोद्दाहमिव ध्यात्वा पुनः संडारमादिशेत् ॥
स्फुरणं च पुनः कार्यं रत्नविन्तामणिप्रभैः ।
भावयेत् धर्ममेवान् वे चिम्निकं समादिशेत् ॥
भनेन ध्यानवञ्जेण दुणूरोऽपि प्रपूर्वतिः ।
स भवेत् चिन्तामणिः श्रीमान् दानवञ्चप्रसाधकः ॥

बुद्दमेचैर्महाधर्मेवेचसबैय तत् स्पर्तत ।

<sup>1.</sup> B° संघ°। 2. ABC चस्ते। 8. BC° मोद्वापद्दी। 4. AB ° संघान। 5. C° रखेत।

विकल्पासंस्थ्येयस्थानं सर्ववद्वेरधिष्ठाते । दुरं तत मर्वबद्दानां कायगृष्ट्यमनाविलम् ॥ ॥ सर्वसन्त्रवेगापनयनवज्ञसंभवो नाम समाधिः ॥ ध्यानवर्क्तेव समादानं यत्र स्थाने समाचरत । भनेन ध्यानयोगेन तिष्ठन बुहैरधिष्ठाते ॥ ध्वजास्तमहाराजं वजवीलं प्रभावयेत । निखनह्यदिक्चकं स्फुलिंगज्वालम्बिभम्॥ द्रत्याह च ।। जगदिनयशान्तिवजी नाम समाधिः॥ खधातुमध्यगं चिन्तेत् श्रान्तिमगडलस्त्तमम्। विस्वं वैरोचनं ध्यात्वा इदयेऽघ प्रविन्यसेत्॥ खधातं लोचनायैश्व' परिपृषी विभावयेत । संद्रत्य रामिपिराडेन चारकास्य निपातने ॥ रोमकूपायविवरैर्बंडमंघान् स्फर्गत् वतीं। प्रभिषेकं तदा तस्य वडमेघा टटन्ति हि। चनेन वक्तसमयः श्रीमान् भवति तत्वयात्॥ ॥ बहसमयमेष'व्युही नाम समाधि:॥ खवच्चमध्यगं चिन्तेत् माहेन्द्रमग्डलं श्रभम्। बिम्बं धर्मपरं धाात्वा इदये वाऽघ विन्यसेत्॥ खधातुभवनं रम्यं पाएडराष्ट्रीः प्रपुरयेतु ।

'संइरेत् रस्मिपिएडेन रत्नचिन्तामणिप्रभम ॥

<sup>1.</sup> AB ° सु। 2. AC ° तरीत्। 8. C बुधः। 4. C omits ° सेघ °।
5. A °ध्रं °। 6. AB ° ने। 7. Two lines from here are repeated in B and C.

सर्वेवव्यसमयव्युष्ठतस्वार्यभावनासम्बोधिपटसस्त्रयोदशः ।

कायवाक् चित्तनिलवेऽधिने तञ्च निवेदयेत्। रोमकूपायविवरे रत्नमेघान् स्फरेत् व्रतौ ॥ भावयेत् धर्ममेघान्वै चिमषेकं समादिशेत्। चनेन ध्यानवचेन दुष्रोऽपि प्रपृथेतेः।

स भवेत् चिन्तामिशः श्रीमान् दानवस्तप्र<sup>3</sup>साधकः॥

॥ धर्मसमयमेषच्यूहो नाम समाधिः॥

विधातमध्यगं चिन्तत् वज्ञचन्द्रार्धिःभगडसम्।

विक्वं खवज्ञधर्माग्रमाधिनो हृदि वि'न्यसेत्॥

सुद्वेश्व वोधिसचैश्व परिपूर्णं खमगडसम्।

पञ्चरस्मिप्रयोगेना तेजस्तव निपातयेत्॥

स भवेत् तत्वागादेव सवेंबुहमनोज्ञनः।

मञ्जूषीतुल्यसङ्गणः स भवेत् पर्"कर्मक्रत् ॥ दराति च प्रष्टरातमा चभिषेकं महोत्मुकः । वणमानयति जनान् सर्वान् दर्शनेनेव चोदितान्॥ ॥ रतसमयमेषव्युहो नाम समाधिः॥

रत्नसम्बन्धव्यूका नाम समाधः ॥
खवन्नं रावसैः क्रूरैक्यादैः क्रोधमुद्दाव्यैः ।
ग्रगालैर्विविषेः कालेर्गृष्ठैः खानैः प्रभावयेत् ॥
धान्नेयमग्रहलस्यं तुः भावयेत् रिपवः सदः ।
धपकारौ सर्वबृद्धानां ध्वात्वा योगं प्रयोजयेत् ॥
धन्त्रमञ्जाविद्यां सर्वाक्षयं प्रभावयेत् ।
गानाप्रकरस्यदेराकृत्वीं। चित्रयते रिपुः ॥

<sup>1.</sup> C1° घिंनी इं, C2 A° घिंगंतु। 2. B° पूरवेत्। 8. C° चार्षं । 4. C° चार्षं । 5. A प्रदेशे। 6. A° द्रशे। 7. AC जगत् सर्वे। 8. AC ° त:। 9. A° चंद्राच। 10. AB add प्रभावदेत्।

बुडो बच्चधरी वापि यदानेन प्रभाव्यते। पचाभ्यन्तरपूर्वेन सियते नाव संशय: ॥ ॥ वज्रमेघसमयव्युष्ठो नाम समाधिः॥ विमुखं वैरोचनं चिन्तेत् शरत्काग्डसमप्रभम्। सित्रम्थामहारतां चटामक्टमण्डितम्॥ विसुखं विज्ञणं चिन्तेत्क्रणारक्तसिताननस् । वटामुक्टधरं दीप्तं लोकधातुसमाकुलम् ॥ विसखं रागिणं चिन्तद्रत्तक्षणसिताननम्। जटामुक्टसंभोगं भावयन् सिध्यते ध्रवम् ॥ चक्रं वर्ज महापद्मं सब्य'पाची विभावयेत । षडभुजान् भावयेत् वजाद्वानाप्रहरणधरान् शुभान् ॥ लीचनां चिमुखां चिन्तेत् मर्वसत्त्विहरीषिणीम्। सितक्रणामद्वारक्तां चारुरूपां विभावयत ॥ खबजनेत्रों महाराज्ञी तिमुखां भावयेत्सदा। क्राचारक्तसिताकारां चारुक्यां विभावशेत ॥ वाम्बजी च महाराची चिमुखां भावयेत्सदा। रक्तसितक्षणाकारां चारवणीं विभावयेतु<sup>3</sup>। वज्ञोत्पलधरां विद्यां चिमुखां कान्तिसुप्रभाम्॥ पीतक्वणासिताकारां भावयन् ज्ञानमाप्रयात्। यमान्तकं महाक्रोधं विमुखं क्रुड'सुप्रभम्॥ भयस्यापि भयं तीच्यं क्राचावर्णे विभावयेत । षपराजितं महाक्रोधमहाहृहासनादिनम् ॥

<sup>1.</sup> A ° ব্লিৰ °। 2. ° আ A নিৰী। 8. These two lines are repeated in A and C. 4. A ° আৰ ব °।

सर्ववज्ञसमयब्युइतस्वार्यभावनासम्बोधिपटनस्त्रयोदगः ।

विसुखं स्फलिंगगइनं विस्फारनां विचिनायेत्॥ इयगीवं महाक्रोधं कल्पोहाइमिवोइवम्। विमुखं दृष्टपदाकानां भावयेत् योगतः सदा ॥ वज्रास्तं महाक्रोधं स्प्रलिंगाक्तवितसम्। दौप्तवज्ञनिभं क्र्रं भयस्यापि भयप्रदम्।॥ टिकराजं महाक्रोधं विसर्वं विभयप्रदम्। चतुर्भजं भयस्यायं टिक्कराजं प्रभावयेत ॥ महाबलं सहाबचं वैलोक्यार्थार्थभारिगम<sup>2</sup>। नाथकं मर्वेटहानां जिसखं भावयेत सदा ॥ नौलदगडं । महाक्रोधं वैलोक्यस्य भयप्रदम् । विसुखं विवक्तसंभृतं तीच्याज्वालं प्रभावयेत्॥ वजाचलं महाक्रोधं केकरं वज्जसंभवम । खड्डपाश्रधरं सीम्यं चिमखं भावयत ब्रती ॥ एकाचरं महोशाोषं विस्फरना समन्ततः। विसुखं विज्ञगां" दोप्तं भावयत् ध्यानसगडले॥ शुक्षं ज्ञानायधरं क्र रं भयोदधिसमप्रभम् । विमुखं ज्वालार्चिवपूषं भावयेत ध्यानसूप्रभम् ॥ तेलोगा शिल्लगोषारी घंगे चाली सलाव लियाः । एभिः समयसंभोगेभावनीयाः प्रति प्रति ॥ षमितानि समाधीनि मन्त्राणां समुदाइताः ।

<sup>1.</sup> B भयंतरं। 2. A ° कब धातुष्ठारियम्, C ° कवार्यान्ताष्ठारियम्। 8. In B and C the descriptions of तथ्याञ्चत and टिक्सिण follow this line. 4. A adds च। 6. C ° कार्य। 6. C भयंतरं। 7. B ° न्तरं। 8. C चिक्रिणे। 9. B ° दोस्थेत्।

एकैक्स तुक्रोधस्य बहुत्वे तुविधिष्यते॥ खधात्मध्यगं चिन्ते त् खक्कमण्डलमुत्तमम्। ब्ह्रविस्वं प्रभावित्वा वैरोचनं प्रभाववित ॥ खच्छं चन्टनिभं शानां नानारिक्ससमप्रभम । षादर्शमव संभूतं तैधातुकस्य मण्डलम् । सर्वालकाररचितं ध्वात्वा बोधि स प्रश्राति ॥ भनेन वृद्धमाहास्यं सर्वलोका वर्शकरम्। uाप्यते जन्मनीहैव ध्यानवचाप्रभावनै: ॥ ॥ वैरोचनसमयं मंभवचार्वको नाम समाधिः ॥ खधातमधागं चिन्ते त वचमग्डलम्समम्। ब्ह्रविम्बं प्रभावित्वा वज्ञसम्नं विभावयेत् ॥ खच्छकायनिभं ऋइं नानाज्याचभयप्रदम्। सर्वाकारवरोपेतं सर्वालङ्कारभुषितम् । भारता ज्ञानपदं शानां तघ वज्जत्व<sup>3</sup>माप्रयात ॥ षनेन वज्रमाहातां सर्वसत्त्ववशंवारम्। प्राप्यते जन्मनीहैव ध्यानवज्रप्रयोगतः । ॥ सर्ववज्ञमस्यसंभवचारुवची नाम समाधिः॥ खुवजमधागं चिन्ते हर्ममण्डलम्त्रमम्। बुडविम्बं प्रभावित्वा धर्मसर्चं विचिन्तयेत् ॥ खक्ककायधरं सौन्यं सर्वालक्षारभूषितम् । रिमिनेचमकाचक्र' विस्फ्रुरना प्रभाववेत्।।

<sup>1.</sup> A " सत्त्व " | 2. A omits " समय " | 8. A " सत्त्व " | 4. AC " प्रचोदित: | 5. A तत्त्वं | 6. A " वर्षा |

यनेन धर्ममाहारम्यं विकायाभेद्यसम्भवम्। प्राप्यते जन्मनीहेव ज्ञानोद्धिवभृषणम्।।

- प्राप्यते जन्मनीहैव ज्ञानोद्धिविभृषणम् ।।
  ॥ धर्मसत्व'समयसंभवचारुवज्ञो नाम समाधिः ॥
  ख्वज्ञमध्यगं चिन्तेत् चक्र'मगडलमुत्तमम् ।
  बुद्दविम्बं प्रभावित्वा लोचनायौं विभावयत् ॥
  चारुवक्कां विशालाजौं नानाभरणभृषिताम् ।
  सर्वलज्ज्ञणसंपृणां तिकायाय'धारिणोम्' ॥
  पाणौ प्रभावयेत् चक्रं चेधातुकवग्रद्धरम् ।
  सर्वसिद्धिकरं ज्ञानं चक्रं चिन्तामणिप्रदम् ॥
  ॥ लोचनासमयाज्ञानहस्तायवतौ नाम ममाधिः॥
- श्वाचनासमयाज्ञान इस्तायवती नाम ममाधिः ॥
  ग्ववज्ञमध्यगं चिन्तंत् चन्द्रं मगडलमुत्तमम् ॥
  बुद्दविस्वं प्रभावित्वा ग्ववज्ञायौँ प्रभावयेत् ।
  चातवज्ञां विशालाचौं नौलोत्पलसमप्रभाम् ॥
  सर्वज्ञचणसंपूर्णां ग्वमायायौं विभावयेत् ।
  पाणौ नौलोत्पलं चक्नं चैधातुकनसस्कृतम् ॥
  वृद्ववोधिकारं दिव्यं रहस्यं सिद्विज्ञिणाम् ।
- ॥ खभानुरिम्मिनविज्ञाल्हाट्नवती नाम समाधिः॥ खवज्जमध्यगं चिन्तेवर्ममण्डलमुत्तमम्। बुव्वबिम्बं प्रभावित्वा धर्मवज्ञौ प्रभावयेत्॥ चासवज्ञां विशालाज्ञौ पद्मरागेन्द्रसन्निमाम्। मायाजालायसंभूतां रागरक्वरिप्रयाम्॥

<sup>1.</sup> A ° बच्च ° । 2. A चन्द्र ° । 3. A चिमाया घ, ° C चियानाघ ° । 4. BC add बुच्चिक्कं प्रभावित्वा खुवच्चाचीं प्रभावयेत् । after this line. 5. C वच्च ° । 6. C रक्षं ।

सर्वसच्चासंपूर्वी सर्वासङ्कारभृषिताम् । पाचौ रक्तोत्पसं दिव्यं सर्वेबुद्धप्रभावितम् ॥ धर्मज्ञानाकरं दिव्यं गुद्धं समयविज्ञनाम् ।

॥ धर्मसमयतत्वाभिसस्बोधिदर्भनवको नाम समाधिः ॥ खवक्तमध्यगं चिन्तेत् सिंहमग्डलं मुत्तमम् । बृह्विस्वं प्रभावित्वा तागर्यो तु प्रभावयेत् ॥ चारुवक्कां विशालाचीं नानाभरणभृषिताम् । पौतवर्षानिभां ध्यात्वा स्त्रोगाठ्यः मदनोत्मुकाम् ॥ पाणौ प्रभावयेत् व्यक्तं उत्पर्णं पौतसद्विभम् । बद्यसमाधिसंभृतं मर्वसत्त्वनमस्त्रतम् ॥

॥ समयतारायवती नाम समाधिः ॥ खबज्जमध्यगं चिन्तं त् सूर्यमग्डनमुत्तमम् । बृष्ठबिम्बं प्रभावित्वा यमान्तकार्यं विभावयेत् ॥ स्मृतिङ्गगङ्गं दीप्तं संतुषं भवंगग्डलम् । रक्तार्ज्ञं दंष्ट्राविकटं खद्वपाणिं विभावयेत् ॥ मुकुटे वैरोजनपदं ध्यात्वा तृष्यन्ति वज्जिणः । एषो हि सर्वक्रीधानां समयो ज्ञानविज्ञणाम् ॥

॥ यमान्तकस्पुरवावभासं व्यक्ते नाम समाधिः॥ खवज्जमध्यगं चिन्ते त् मूर्यमगडलमुत्तमम्। बृष्ठविम्नं प्रभावित्वाऽपराजितास्यं प्रभावयेत्॥ स्फुलिक्कगक्षनं दोप्तं सप<sup>्र</sup>मगिडतमेखलम्। विकरालं विकटवक्कं<sup>7</sup> सितवर्थे प्रभावयेत्॥

<sup>1.</sup> B° सचाव ° | 2. A विसाध्य ° | 3. A स्र्ये° | 4. A चकार्च । 5. A° सन ° | 6. A सर्ये° | 7. C° व्यं ।

मुकुटेंऽचीभ्यसमयं धााला तुष्यन्ति विज्ञनः। एषो हि सर्वकोधानां समयो ज्ञानविज्ञनाम्॥

॥ भवराजितवज्ञ'व्यु हो नाम समाधि: ॥
स्ववज्ञमधागं विन्ते त् सूर्यमगडलमुत्तमम् ।
बुद्दविस्वं प्रभावित्वा इथयोवें प्रभावयेत् ॥
म्फुलिङगइनं कृदं विस्फुरनं समनात: ।
मवंदुष्टपदाक्रानां रक्तवंगं विभावयेत् ॥
मुकुटेऽमितमंबुद्दं धात्वा तुष्यन्ति विज्ञवाः ।
एषो हि सर्वक्रोधानां समयो ज्ञानविज्ञवान् ॥
॥ इययोवोत्यित्ति संभवव्यहो नाम समाधि: ॥

हययीवोत्पत्ति"संभवव्यू हो नाम समाधि: ॥

खवज्ञमधागं चिन्तं त् सूर्यमण्डलमुत्तमम् ।

खुत्रविस्तं प्रभावित्वा वज्ञासृतं प्रभावयेत् ॥

स्फुलिङ्गगङ्गं दौग्नं वज्जमेघममाकुत्तम् ।

कृतं सरोषणं क्रणं तीज्जादंष्ट्रं प्रभावयेत् ॥

सुकुटऽचोभ्यसमयं धात्वा तुष्टति क्रोधधृक् ।

एषो हि सर्वकोधानां समयो दुरतिक्रमः ॥

श चस्त्तसमयसभाववजो नाम समाधिः ॥ खवजमधागं चिन्ते त् सूर्यमगडलमुत्तमम् । बुद्रविम्बं विभावित्वा टिक्सित्वं प्रभावयेत् ॥ क्रूरं विक्ततकियां यं भयस्यापि भयक्तरम् । सर्वोलक्कारसंपूर्वं भावयेत् वज्जसुप्रभम्ं ॥

I. Bomits "ब्रह्म "। 2. BC "बच्चं"। 3. A दीमं। 4. A "बिक्कं। 5. C चच्चधारियाम्, B "चारियाम्। 6. A "त्यादन"। 7. A देशे"। 8. A "मचनम।

मुकुटिऽचोभ्यसमयं धाःत्वा तृष्टिप्रवर्धनम्। एषो हि सर्वक्रीधानां समयो दुरतिकमः॥

शिष्णानवक्षसम्बोधिरितनांम समाधिः॥
खवक्रमधागं चिन्ते त् सूर्यमगडलमुत्तमम्।
बुद्यविम्नं प्रभावित्वा मडावनं प्रभावयत्॥
स्फुलिङ्गाइनं दोप्तं विवक्रालयमगडलम्।
कूरं पायथ्यरं कृदं भावयेत् वलविक्रामम्।
मुक्रटेऽचीभ्यसमयं धात्वा तुष्टिप्रवर्धनम्।
एषो हि मवेक्रोधानां समयो दुरितक्रमः॥

॥ विवत्तवज्ञोः नाम समाधिः॥

स्ववज्ञसभागं विन्तं त् सूर्यमण्डलमुत्तमम् । दृब्बिम्बं प्रभावित्वा नीलवज्ञं प्रभावयेत् ॥ क्रश्याद्वपथनं तील्यां क्रष्णोद्धिविवर्धनम् । स्फुलिङ्गगङ्गं दीप्तं भावयेत् द्रगडबज्ज्यिम् ॥ मुकुटेऽज्ञोभ्यसमयं धात्वा तृष्टिंप्रवर्धनम् । एषो डिसर्वकोधानां समयो दुरतिक्रमः ॥

॥ वज्जदग्रहसमयायवती नाम समाधिः ॥
खवज्जमधार्ग चिन्ने त् सूर्यमग्रहलमुत्तमम् ।
बुद्दविन्दं प्रभावित्वा चचलायं विभावयेत् ॥
केवरं विक्ततं कृढं पाघग्रह्मधराकुलम् ।
स्फुलिङ्गग्रुनं दीप्तं भावयेदचलविज्ञयम् ॥
मुकुटेऽचोभ्यसमयं धात्वा तृष्टिप्रवर्धनम् ।

<sup>1.</sup> C मर्देशं। 2. B पाप °। 8. A त्रिवव्यमहावसी। 4. C पुष्टि । 5. A "धराक्रमं।

एषो हि सर्वक्रीधानां समयो दुरतिक्रमः॥
॥ खवळधातु'समयपदाक्रान्ता नाम समाधिः॥
खवळमध्यां चिन्तं त् सूर्यमण्डलमुत्तमम्।
बुह्यविम्वं प्रभावित्वा विद्याचक्रं विभावयेत्॥
सर्वेलचगसंपूर्णं चक्रं ज्वालापरिहतम्।
उत्याविचक्रसमयं विस्मुरन्तं प्रभावयेत्॥
मुक्टें द्वोभ्यसमयं ध्यात्वा तृष्टिप्रवर्धनम्।
एषो हि सर्वेकृोधानां समयो दुरतिकृमः॥

॥ उषाषि विद्याचल चिक्रो नाम समाधिः ॥
ववक्रं मध्यगं चिन्तं त् सूर्यमण्डलमुक्तमम् ।
वुहविस्यं विभावित्वा वज्रसुस्यं प्रभावयेत् ॥
तीच्याच्चालार्चिवेषुषं स्मृरन्तं मेघविक्याम् ।
वज्रहस्तं महाज्वालं भावयन् सिहिमाप्रयात् ॥
मुक्टेऽचोभ्यममयं ध्यात्वा तुष्टिप्रवर्धनम् ।
एषो हि मर्वेकोधानां ससयो टुरतिकृमः ॥

वज्रममयसुक्षवज्ञी नाम ममाधिः ॥
 निरोधकौधचक्रेण बुद्दचकृनिषेविणाः ।

 समाधिवज्ञज्ञानानि सिध्यन्ते वज्रमग्रहलात् ॥

द्रात श्रीमर्वतथागतकायवाक् चित्तरहस्यातिरहस्य गुच्च-समाजि महागुच्चतन्त्वराजे समयव्यूहतत्वार्थभावनासस्बोधि-पटलस्बयोदगोऽध्याय:।

<sup>1.</sup> Comits ° धातु °। 2. B वर्षा °। 3. A adds ° समय °। 4. A ° धर °। 5. A ° धातु °। 6. A ° वर्षा

# चतुर्दशः पटनः ।

षय भगवान् सर्वतयागतसमयाधिपतिर्महावक्षधरः शान्ति समयाग्रं नाम समाधि समापदीमां सर्वतयागतभार्थां कायवाकि चिन्तवकेश्यो नियारयामास ।

॥ भ्रोँ ककस्प्रकृतः ज्वलः तिष्ठ सिडलो<sup>ः</sup>चर्नः सर्वोर्धसाधनि स्वाडा॥

> षद्यास्यां गीतमात्रायां मर्वसम्पन्मनीषिषाः । तृष्टा इर्षे समिपेटं बुढवचमनुस्मारन् ॥ बुढानां घान्तिजननी सर्वेकर्मप्रसाधनी । म्हतसंजोवनी प्रोक्ता वचसमयचीटनी ॥

## दुत्याह च ॥

षद्य भगवांस्त्रिकायममयक्षेषवज्ञः भावाभावसमयवर्त्रः नाम ममाधिं समापदोमां सर्ववज्ञधरायमिक्क्षीं स्वकाय-वाकिचित्तवज्ञेभ्यो निद्यारयामास ।

॥ चोँ ग्रह्मर्ग ग्रान्तिकारे घुट घुट घुटनि घातय घातय $^3$  घुटनि खाहा ।॥

षषास्यां गीतमातायां चिवचार्भराविच्याः। उरफुबचार्रनयमा वचचित्तममुस्मरन्॥ रचावचप्रयोगेषु नित्यं बर्मप्रसाधनौ। महावचभयार्तानां नित्यं बचक्री स्मृता॥

<sup>1.</sup> C মাহ্মা। 2. C दी °। 3. B omits. 4. A gives ছুত ছুত্তি হাছা only.

षय भगवान् महाराग'समयावलोकनं नाम समाधि समापद्येमां धर्मकायायभार्थां स्वकायवाक् चित्तवक्रेस्यो निसारयामास<sup>2</sup>।

॥ चौँ कठि विकठि कठक्कि करोठवीर्य स्वासा ॥ चयास्त्रां गीतमानायां वच्चधर्मायना'निगः । तृष्टा ध्यानं समापिट वचधर्ममनुस्नारन् ॥ धर्मपृष्टिं वत्तं नित्यं महाकोशवती मदा । करोति जापमात्रेग वाग्वचस्य वनो ययां॥

श्रय भगवान् समन्तमक्षाववज्ञं नाम समाधि समापद्येमां समयस्त्वाग्रसार्थां स्वकायवाकवित्तवज्ञेभ्यो निश्वारयामास ।

॥ चौँ तारे तुत्तारे तुरं खाहा॥

षद्यास्यां गीतमात्रायां सर्ववृद्धा महात्मजाः । हर्षिता ज्ञानमपिदं वजकायमनुस्मरन् ॥ बुद्धवज्ञमहासैन्यं मत्वधातुं समन्ततः । करोति दासवत् सर्वे निश्चष्टं वगकृत् चगात् ॥

दूलाइ च ॥

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक्षित्तवज्ञस्यागतो विमलर्राममेषव्यूष्टवजं' नाम समाधि समापद्येमं वज्जयमानाक-मष्टा कोधे स्वकायवाक्षित्तवज्ञस्यो निस्नारयामास"॥

॥ नमः समन्तकायवाक्(चत्तवज्ञायाम् । भौ स्व स्व स्वाहि स्वाहि सर्वदृष्ट"दमक यसिमृष्ठलपरग्रुपायहस्त चतुर्मस्व

<sup>1.</sup> A ° ज ° । 2. C ° द्यत्। 3. AC add निकटे। 4. A धा ° ।
5. A ° ध्रुरी यथा। 6. C ° त ° । 7. B omits ° युष्ण and A omits ° युष्ण ' । 8. B ° दुष्ण ' । 9. AB ° दीत्। 10. A adds ° सुरुव ° ।

चतुर्भुज षट्चरण चागकागकः। सर्वदृष्टप्राणहारिणे महा-विद्यानतकः विक्रतानन मर्वभृतभयक्कर चहाइहासनादिने व्याप्तचर्मनिवसनः कुक कुक सर्वकर्माण किन्द किन्द सर्व-सम्बान् भिन्द भिन्द परमुद्राणा किय्य चाक्ष्य सर्वभूतान् निर्मेष निर्मेष सर्वदृष्टान् प्रवेशय प्रवंशय सग्रहलमध्ये वैव स्वतजीवितान्तकर कुक कुक मम कार्यः टह दह पच पच मा विलस्व विनस्व ममयमनुस्मर हुँ हुँ फट् फट् स्फोटय स्फोटय सर्वाशापरिपृष्क सर्वान् नाशय रिपृन् कर करः ह है भगवन् किं विरायसि मम सर्वार्शन् साध्य साध्य

चयास्मिन् भाषितमातं सर्वे वहा महायशाः।
भीताः संत्रस्तमनसी वज्जित्तसम्बस्परन् ॥
कपालं निर्वेषं प्राप्य चारुक्षं मनीषिणम्।
पाटाकान्तमतं कृत्वा मन्त्रमेनसनुस्परन्'॥
लोचनां मामको चापि महावज्जुलोञ्चयाम्।
दिवीन् वारान् ममुचार्यं ध्रवमाकुष्यतं चयास्॥

द्रत्याह च भगवान् 'बोधिचित्तवज्ञ: ॥

षय भगवान् वैरोचनवचस्तयागतः समयरिम्मध<sup>8</sup>नाग्रं नाम समाधिं समापद्येसमस्तममयवचक्रोधं खकायवाक्-चित्तवक्रोभ्यो निश्वारयामास ॥

नमः समन्तकायवाक् चित्तवज्ञागाम्। नमो वज्जकोधाय

<sup>1.</sup> Λ गच्छ गच्छ । 2. Λ विद्यवातक । 3. С निवेशनं । 4. Λ ° सम्बा° । 5. Β° शं । 6. Λ adds सर्वोशायिएएक । 7. С स्तरेत् । 8. ΒC omn ° नोचि betwee चिक्त । 9. Λ गफ्र ° )

महादंष्ट्रीत्कटभेरवाय चिम्मुसलपरश्चपाय गर्डे तहस्ताय चाँ चस्टतकुराडलि ख ख खाडि खाडि तिष्ठ तिष्ठ बस्य बस्य इन इन दह दह गर्ज गर्ज विस्फोटय विस्फोटय सर्वेविष्नविनायकान् महागणपतिजीवितान्तकराय खाडा॥

> षयास्मिन् भाषितमात्रं सर्वे बुद्दा सहाययाः । सृष्किता भयमापेदे वज्जकायः मनुस्मारन् ॥ सर्वमन्तप्रयोगेषु वज्जोज्ञाटनकर्मणि । उज्जाटयति विधिना बुदसैन्यमपि खयम् ॥

चय भगवः न् रत्नकेतुस्तयागतो बुडरिश्मवजं नाम समाधि समापद्येमं वज्ञापराजितमङ्गंकोधं स्वकायवाक् वित्तवज्ञेभ्यो निश्चारयामासः।

॥ नमः समन्तकायवाक्वित्तवज्ञाणाम्। भौ इँ जिन-रिटि हैं इँ इँ फट् फट् स्ताइा ॥

> चर्चास्मिन् गौतंमाते तु सर्वे बुद्दा सद्दायगाः"। भौताः सन्त्रसमनसो बोधिवित्तसनुस्मरन्॥ राजसव्याङक्रुरेषु मद्दाभयसमाकुले। करोति विधिवत् कर्म वच्चित्तसनुस्मरन्॥

षय भगवान् चमितायुक्तयागतोऽमितसक्षववकं नाम समाधिं समापद्येमं पद्मसक्षव<sup>10</sup>वक्रक्रोधं खकायवाक्वित्त-वक्रस्यो निश्वारयामास ॥

<sup>1.</sup> C पामपरस ; पर्यु in A. 2. B ° काय । 8. A ° स । 4. BC omit. 5. C ° रितिष , A ° रिटिटारा । 6. B omits. 7. A भाषित ° । 8. A ° सजा: । 9. C प्रयुक्तमात्, A प्रयुजनात् । 10. A ° वं नाम सडा ° /

नमः समलाकायवाक्षित्तवकायाम्। भे हुँ हुँ हुँ तक्षव विक् सर्वविष्ठातक ज्विलिविम्मुलिङाद्दाद्द्रहास केसरि-सटाटोपटङारवक्षसुर्गनिर्घातन विलिविम्मुलिङाद्दाद्द्रहास केसरि-सटाटोपटङारवक्षसुर्गनिर्घातन विलिविम्मुलिङाद्द्राद्द्रहास स्परिमितवल-पराक्तम पार्थगयभीतभृतगयाध्युधित बु बु इ इययीव खाद खाद परमन्त्रान् किन्द किन्द सिक्ति मे दिग्रं धावेशयं सर्वज्वरिपपासांदीन् सर्वप्रक्रियातिङ्गते भव वक्षदंष्ट्र किं चिरायस इस सर्वादुष्ट्रयङं दृष्टसङ्गः वा धून पुन विधुन विधुन मय मय मट मट वातय घातय बस्य बस्य बृहधसी-सङ्गानुत्तातकर्भ कु ग्रीष्रम्। इययौवाय फट् वक्षन्यायाय फट् वक्षनेवाय फट् वक्षनेवाय फट् वक्षन्यस्थाय पर्व वक्षन्यस्थाय फट् वक्षन्यस्थाय फट् सर्वकेभेव्यप्रतिङ्गताय फट् वक्षनुःसम्माय फट् स्वकेभेव्यप्रतिङ्गताय फट् वक्षनुःसम्माय फट् इः इः कं फट् फट् फट् स्वाइ॥॥

षद्यास्मिन् विनिःस्ता मार्च धर्मवज्ञा महाग्रजाः । भौताः संमूर्ज्जमार्षेट् ज्ञानराजमनुसारन् ॥ खषातुं विषमम्पूर्णे वज्ञहालाहलप्रभम् । करोति निवर्षे सर्वे श्वोधराजप्रचोदनैः ॥

#### बुखाइ च।

भय भगवान् भमोचसिविस्तयागतः भमोचसमय13सस्मव-

<sup>1.</sup> C ° सुर °। 2. CB omits ° चित्रत °। 8. C ° तो। 4. A repeats. 5. AB पिमाचा °। 6. AB omits. 7. A सुपे °। 8. C adds कवाव कट्। 5. A ° स्व °। 10. A ° मर °। 11. A निवारित °। 12. BC read instead समाधिविधिमेहेन । 18 BC omit.

केतुवचं नाम समाधिं समापदोमं नीलवच्च दग्रहक्रोधराजं खकायवाक् चित्तवच्चेभ्यो निश्चारयामास ।

॥ नमः समन्तकायवाक् चित्तवक्षाणाम्। भौ एक्के हि भगवन् नीलवक्षदगढ तुक तुक इलु इलु हाहा गुलु गुलु
गुलापय गुलापय क्रम क्रम भगवन् वायुविगेन भृतान् भोम्नं
दह दह दर दर वह वह प्रच पच मय मय मय पातय में
पातय मह मह महापय महापय सर्वकर्माणि किन्द किन्द
भक्ष भक्ष मेदमांसकिषरमत्यमेदमक्षाणिय एक्के हि भगवन्
सर्विविद्यानि सर्वमन्त्राणि सर्वमृत्तकर्माणि सर्वमृत्तवर्माणि सर्वम्यवर्माणि सर्वम्यवर्माणि सर्वम्यवर्माणि विद्वानां भिष्टान् स्वर स्वर्म्य वक्षपरवर्मा कर्माणि विद्वानाय हुँ हुँ इन इनाः
दह दह वुक कुक् पि तृत तुक इक इक्षाः मट् फट् फट् हुँ हुँ
भच्नापय क्षतान्ताय देवस्विविद्वापकाय इन इनाः
वक्षदगढायाः स्वारा॥

षधास्मिन् भाषितमात्रे सर्वदृष्टायसस्मवाः । भौताः सन्दर्समनसो दक्षसत्त्वमनुस्मरन्॥

<sup>1.</sup> Comits ° বজা °। 2. BC জান্ত লান্ত। 8. A has নাত নাত খৰা ঘৰা হয় হয় instead of লয় বয় only. 4. A ছাত্ৰ। 5. BC সম্ভ্ৰা। 6. BC omit ক্ৰিবিয়ালি। 7. C সন্, B মুহ। 8. C omits ° বজা °। 2. A তি বিলামেল নাম্ভলাম। 10. A adds সম্ভালীম্বল ইন। 11. C মুহ মুহ। 12. A মুহু মুহ। 18. AC omit. 14. C মুহ মুহ। 15. C ° ফ্রিম্বি।

जिपनाष्ट्रगतेनायं क्रोधराजो महायशः। घातकः सर्वदृष्टानां विधिचक्रायोजनैः॥

## दुखाइ च।

चय भगवान् चलोभ्यवजस्तथागतः समन्तमेषश्चियं नाम समाधि समापद्यमं महाबलवजं खकायवाक्चित्तवज्ञेभ्यो निखारयामास ।

॥ नमः समन्तकाययाक्चित्तवज्ञायाम् । भाँ इँ इँ इँ फट्फट् फट् भाँ उग्रश्चपायि इँ इँ इँ फट्फट्फट् भाँ ज्योतिर्नर्थाद् इँ इँ इँ भाँ फट्फट् फट्<sup>३</sup> भाँ महावलाय स्वाद्या

> षयास्मिन् भाषितमात्रे मर्वे नागा महाबलाः। भीताः सन्त्रसमनसः विकायवज्ञमनुस्मरन्॥ जापमातप्रयोगेण सर्वेकर्माणि साधयेत्। षनादृष्टिसमये च पातयद्वारिमण्डलम्॥

षय भगवान् समन्तनिर्घातवद्यं नाम समाधि समा-पद्यो मं सर्वतयागतटिकाराजमहाक्रोधं स्वकायवाक् चित्तवद्येभ्यो निषारयामास ।

॥ नमः समन्तकायवाक् चित्तवक्रागाम्। भौ टिक्कि हूँ वः॥

पद्मास्मिन् भाषितमाचे सर्वेषुडा महात्मकाः।

भौताः समयमापेट विवक्रकायसनुसारन्॥

<sup>1.</sup> A ° বাজা ° ৷ 2. Twice in C. 8. C omits. Twice in A. 4. Thrice in A. AC add জনত জনত জনত ৷

मन्त्रावर्षणविजृष्धितराजो नाम समाधिपटनसतुर्देगः । सिङ्कं दिखिषापादेन विद्यसत्त्र प्रयोगतः । सिवद्यमन्त्रस्वातेष सर्वसत्त्व कर्षणं भवेत ॥

षय भगवान् ज्ञानमालाम्बवर्च नाम समाधि समापदेशमं षचलवज्जनाहसमयं सकायवाक्चित्तवज्ञेभ्यो निषारयामास ।

> षधास्मिन् भाषितमाते सर्वे दवाः सिकङ्गाः। मृक्छितास्त्रसमनसो मन्त्र<sup>19</sup>कायमनुस्मरन् ॥ षनेन क्रोधमन्त्रेष महादेवादयः सुराः। भीताः सम्पटकायेन षाक्षस्यन्ति महर्षिकाः॥

<sup>1.</sup> C adds क्राल्या। 2. BC वृष्णयोग । 3. A मन्ता । 4. Thrice in B. 5. A omits. 6. A सद; C adds इस इस। 7. C इर इर। 8. A मन्त्रवात्तक, C सहपातक। 9. C omits. 10. C ° स्वान् । 11. A ° गा । 12. C पा। 13. Thrice in B. 14. C adds खाह खाह। 15. A क्रां। 16. A omits. 17. A प्रसम्बाष्टि समयमन्त्रान् भों भों instead of में भाँ। 18. A ब्रोकां। 19. A वृष्ण ।

षथ भगवान् समयवित्रृ'क्षितवर्षं नाम समाधि समा-पद्येमं सर्ववर्ष्यस्तमयं सुन्धः महाक्रोधं खकायवाक् चित्त-कर्ष्येशे निकारग्रामा ।

॥ चौँ नमः समनाकायवाक् चित्तवज्ञावाम् । चौँ सुसः निसुद्धाः हुँ एवह एवह हूँ एवहापय एवहापय हूँ चानय हो भगवन् विद्याराज हूँ फट्॥

> चयास्मिन् भाषितमाचे सर्वकन्या मङ्घिकाः । मृत्तकेशा विवस्त्राङ्गा<sup>क</sup> वजसत्त्वमनुस्मरन् ॥ वजसत्त्वपदाकान्तं सर्वताद्यागताधिपम् । वजाङ्ग्यपाशेन वजकन्याकर्षणं परम् ॥

षद्य भगवान् मङासमयतत्त्वोत्पत्तिवकः नाम समाधि समापदोदं महासमयवक्तगुद्धवाक्मगयतत्त्वपदं खकायवाक् चित्तवक्रेभ्यो निद्यारवामाम ॥

> बुहवर्षं तिकायेषु वश्चसत्त्विभावना । पायवणाद् अधरेर्नुहाकर्षणमुत्तमम् ॥ बुहवाक्काययोगेन महाचक्रप्रयोगतः । वर्णसत्त्वो महाराजो भुवमाक्रप्यते सदा ॥ चक्रपद्ममहावन्तैः तिक्ष्याभेदाभावनैः । वर्णादुशप्रभेदन सर्वमन्ताकर्षणं भुवम् ॥ स्वमन्त्रपुरुषं ध्यात्वा सर्वैश्वस्रमयं शिवस् । कन्यां तु मानुषीं श्रेष्ठां इह्न्याङ्ग्रयोगतः॥

<sup>1.</sup> C°स्ति°। 2. B°स्थाव°। 8. C°थो। 4. Comits. 5. AC°स्ता। 6. A°खो। 7. A एरं। 8. B सस्तव°।

मन्त्राकर्षविज्भितराको नाम समाधिपटस्वतुर्देश:। वातमग्डलसंयोगे भ्वमाक्रध्यतं सदा। वैरोचनसङाविम्बं भावयेचन्द्रमग्डलम् ॥ शर्ची तब स्थितां चिन्तेत वज्ञासृतप्रयोगतः। पञ्चाभवारानुचार्यं भवमाक्रध्यते सदा ॥ वजाङ्ग्रमहाबिखं तीच्याञ्चालासमप्रभम्। वजमग्डलकं ध्यात्वा खकन्याकर्षणमृत्तमम्॥ खक्रोधवकसमयं वच्चपाताल<sup>2</sup>वासिनम्। श्चवचाङ्ग गपाभै वें त्यकन्याकर्षणम् सम् ॥ गौरिकां खटिकां वापि वज्राङ्ग श्रप्रयोगतः। चन्द्रोपरागसमये मुखे प्रचिप्य साधयेत्॥ ब्रह्मेन्द्रबद्देवानां यस्य नाम समालिखेत्"। चागकानि भयससाः वाक्यवज्ञवची यद्या ॥ सर्वाकारवरोपेतं मञ्जवञ्जं विभावयेत्। यमान्तकं महाक्रोधं वज्राङ्ग्यं विचिन्तयेत् ॥ कल्पोहाइमहाचकं ध्यात्वा यचौंस्तु साधयेतः।

द्याइ च ॥

मुद्राभेदेन सर्वेषां मन्त्रभेदेन सर्वेषा। चाकर्षेषपदं प्रोक्तं न चेन्नाणमवाप्नुयात्॥ चन्नसत्त्वी महाराजी चोदनौयो सुहर्मुहः। स एव सर्वमन्त्राणां राजा परमणाव्यतः॥

चय भगवान् समन्तविन् श्रीभतन्तानवर्जं नाम समाधि

<sup>1.</sup> A ° क्रियोगेन। 2. AC ° पोतच। 8. A ° पदें °। 5. A प्रं। 5. Aomits. C चृतिकां। 6. A नामं यस्त्रः। 7. A तिचोत् स्वयम्। 8. A अस्त्रिया। 9. C ° स्क °।

समापदामां वज्रेकजटां नाम महासर्पापराजित'वासवाधौं खकायवाक्वित्तवक्रेभ्यो निञ्चाग्यामास॥ भौ श्रुलिनिंश खाडा॥

> षयास्यां भाषित'मात्रायां नागकन्या महर्षिकाः । दञ्चमाना विवस्ताङ्गा वृदवोधिमनुस्मरन् ॥ चनया मन्वविद्यया सर्वे षाक्षस्यन्ति पद्मगाः । नागकन्यां विशालाचीं समाक्षस्योपभुं जयेत् ॥

चय भगवान् गगन<sup>6</sup>ससयसभाववर्च<sup>7</sup> नाम समाधि समापद्येमां महाधर्मसमयवज्ञश्कृटौ स्वकायवाक्वित्तवज्ञेभ्यो निखारयामाम ॥

भौँ भयनाथिन चासिन चासव सकुटी तिट वेतिट वेतिट वेरिट वेरिट खेते खेति खेतजिटिन खाडा ॥

षयास्यां गोतमात्रायां सर्वविद्याधरात्मजाः।
काम्पता भयमपिंद ज्ञानगजमनुस्मरन् ॥
विद्याधरमण्डाकन्यां चलत्कनककुण्डलाम्।
बाक्तस्य समयादेशन चनया मन्वविद्यया॥
निरोधवज्ञराजिनाः निष्यसेनायचाकणाः।
विद्यज्ञानसंभूताः चणात् क्षष्यान्त सर्वतः॥
सद्यवाः।
सर्वकर्मकराः प्रोक्षाः विजनेषु मण्डतस्य च॥

<sup>1.</sup> BC ° समयराज ° । 2. A adds क्ष्ट्रं । 8. BC विनि:ख्वत ° । 4. A ° क्षा ' । 5. B ° जते । 6. C नत्तर ° । 7. A omits ° क्ष्य ' । 8. A adds चासे । 9. Twee in A. 10. A omits. 11. B omits. 12. A ° जापेन । 18 A ° र्षा ° ॥ 14. च्या भगवान ।

मन्त्रावर्षेषविज्ञिष्यतराजो नाम समाधिपटलाबत्दैयः। षाचार्यीनन्दनपरा महायानायनिन्दकाः। मारवीयाः प्रयत्नेन षद्यवा स्थानचालनम्।। षनेन बोधि परमां मन्त्रसिद्धि प्राप्नुयात्॥

## ब्लाइ च ॥

दशदिक्सर्वेबुडानां कायवाक्चित्तघातनम्।
भावनीयं विधाननं रिपृणां दुष्टचेतसाम्॥
किधराद्रे सिललाद्रें विषम्चाद्रे वापि कारयेत्।
प्रा'हत्य लिङ्गं चाक्रस्य कोधराजं प्रयोजयेत्।
गताष्टेन तु' पूर्णेन भृवं बुढोऽपि शौर्य्यते॥

## इलाइ च ॥

सिलार्डगतं वस्तं क्रत्वा क्रोधायवस्थनात्। लिङ्गं विदेन चाक्रस्य धुवं बुबीऽपि नश्चति ॥ विषमूचार्द्रगतं वस्तं पृतिगत्धजुगुप्सितम्। प्राव्य मन्त्रमावर्त्तेत् ग्राप्यते स्थिते चणात्॥ भस्मोदबार्द्रगतं वसं प्राव्य क्रोधसङ्क्तम्। श्रताष्ट्रवारानुचार्यं वचसत्त्वोऽपि शौर्य्यते॥

### ब्लाइ च ॥

सिललार्द्रगतं वस्त्रं प्रावृत्य कुष्ठं चैतसाः। नम्नो मुक्तशिखो भूत्वा विकटोत्कटसभूमः॥ लिङ्गपादेन चाक्रम्य खधातुमपि नागयेत्।

# दुत्याइ च ॥

<sup>1.</sup> B° चारिणम् । 2. C विचारेण । 3. A परा° । 4. A° ष्टपरि° । 5. A वास ° । 6. B° साधको । 7. C क्रुर ° । 8. AC° सः ।

सात्र ग्रें स्वाने । यून्यवेस्मिन चतुष्ये । एक विक्कं कहचे वा चिभचारं समारभेत् ॥ मानुषास्थिमयं कौलं षष्टाङ्गुलप्रमाणतः । ग्रताष्ट्रवारानुचार्थ्यः चिरदारेषु गोपयेत् ॥ वृद्वास्त्रिकायवरदो ज्ञानाज्ञानिववर्जितः । प्रचास्यन्तरपूर्वेन भग्यतेः निम्यतेऽपि वा ॥ कपानं परिपूर्वे वा पाप्य विज्ञो । विश्वेषतः । विखेत्रान्त्रपदं तत्र जापयाः वज्ञभाषया ॥ चरिदारेऽथवा यामे गोष्योचाटयतः भूवम् । तालपत्रेऽथवान्यव क्रोधमन्त्रं समालिखेत् । चरिराङ्गेऽथवा हारे गोष्य नश्यतिः श्रुष्यति ॥

दुत्यार भगवान् महासमयके तुवजः।

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक् वित्तनिबन्धनवस्रं नाम समाधि समापद्येदं सर्वेत्रैधातुककायवाक् वित्तकीलन-वर्षः स्कायवाक् वित्तवस्रेयो निसारयामास ॥

॥ भौं घ घातय<sup>11</sup> घातय सर्वदुष्टान् फट्कीलय कीलय सर्वपापान् फट् इं इं वज्ज कीलय वस्त्रधर **भाजा**पयति कायवाक्षित्तवस्रं कीलय इं फट्॥

> षयास्मिन् भाषितमात्रे सर्वे वजा महर्षिकाः। मुर्च्छिता भयमापद्मा खवचवित्तमन्सारन्॥

<sup>1.</sup> A adds वा । 2. ° जिससन्तरा । 8. C अन्तरते । 4. BC विचित्ती । 5. A जपन्तरा । 6. A ° Z जं, C Z विंत् । 7. C ° द्वारे । 8. B तस्त्र वि °  $\zeta$  C ° ते तस्त्र वि ° । 9. C  $\theta$  ° । 10. A सन्त्रज्ञाम । 11. Once in B.

मनावर्षपिवजृष्यतराजो नास बसाधिपटसवतुर्वसः ।
मानुषास्थिमयं कीलं ष्यवा खिट्रायलम् ।
ष्योमयक्षतं कीलं विवक्तवायनायनम् ॥
वक्तसं समाधाय स्मृतिङ्गाकृत्वसुग्मम् ।
विवक्तकायपर्यन्तं विम्नं ध्यात्वा प्रयोजयेत् ॥
वेरोकनमहासुद्रां ष्यात्वा रागविज्ञयः ।
यमान्तकं सहासुद्रां ष्यात्वा विवक्रकीलनम् ॥
कुग्रहलास्तवक्रेष' दृष्टक्रूर्रानकृत्तनम् ।
कर्तव्यं वक्षयोगेन वुबस्यापि महात्मनः ॥
इट्यं यावत् पाटानं वक्षकीलविभावनम् ।
जङ्गंन्तदेव समयिनंदं कीलविकृत्भित्तम् ॥
ध्यानवक्षप्रयोगेना भुवं बुहोऽपि कीस्यते ।
वक्षसत्त्वो महाराजा कीलयन् स्थिते लघु ॥

चय भगवान् महावैरोचनः कायविज्ञासितवळं नाम समाधि समापद्येदं खकायसमयाज्ञेपवळकीलनमन्त्र' खकाय-वाकचित्तवज्ञेभ्यो नियारयामास ।

॥ भौँ हिन्द किन्द भिन्द भिन्द इन इन दह दह दीप्त-वक्तमा जुँ भट्॥

> षन्धोन्धवेष्टनाकारमङ्गुष्ठपदमोक्तनम् । वैरोचनपदाक्रान्तां वच्चकीखनिपातनम् ॥ इतमात्रे महासचे विकायवचसस्थवः । उत्तिष्ठेत् समया°येष न चेद्राष्ठपदं भजीत्<sup>10</sup> ॥

<sup>1.</sup> C रागविष्य: | C omits a long portion of 4 lines from here.
2. C अपकारका " 8. C "क" | 4. C को सेग | 5. A " देग " ।
2. C अपकारका " | 7. AC omit. 8. A कूँ | 9. A " दो " ।
10. C " वेत् " |

षश भगवान् लोके खरो वाग्विजृत्थितं नाम समाधि समापदीदं वाक्समयाचेपकौलनमन्तं खकायवाक् चित्तवक्रेस्यो निकारवामामः।

॥ भौ डी: भृभुंव:॥ विकसितसान व्यद्धे वक्राङ्ग् लिनिवेशनम् ॥ वाक्य वस्त्रपदात्रान्तं वस्त्रकीलनिपातनम्। इतमात्रे महावस्त्रे विकायालयसम्भवः। स्तिष्ठेत् इतमावेण नवेद्वाशपदं भर्जत्॥

ष्य भगवान् महावज्ञधरः चित्तविजृक्षितवर्ज्जं नाम समाधि समापदीदं चित्तसमयाज्ञेपकी जनमन्त्रं खकायवाक् चित्त-वज्जेभी निकारयामामः।

॥ यो वचरान हुँ॥

पश्चग्र्लानविश्वन<sup>®</sup> समुलिङ्गाकुलसाधनम्<sup>7</sup>। चित्तवळपटाक्रानं वळकीलनिपातनम् ॥ इतमावे महावज्ञे विवचालय<sup>®</sup>सम्भवः। उत्तिष्टेत् इतमावे ॥ न चेद्राश्यप्टं भजित्॥ सम्यग्विधान<sup>®</sup>मार्गेष कायवाक्चित्तयोगतः। खभातुवचपर्यनां कीलयेद्राव संशयः॥

दुत्याह भगवान् महाकीलवजः।

षय बुद्रास्त्रिकायाग्राः सत्त्वधातुद्रितेषिणः । तृष्टाः प्रामोद्यसंप्राप्ताः दृदं घोषमकारयम् ॥

<sup>1.</sup> A °तवज्ञं। 2. A omits द्वान °। 8. C °ज्ज्जं °। 4. ABC दान °। 5. C परिको °। ,6. AC निवन्धेन । 7. AC ° भावनं। 8. A ° सज्ज °। 9. BC ° चार °।

सम्माकवैषविज्ञित्तराजो नाम समापिपटनवर्षयः।
पड़ो गुद्धापदं श्रेष्ठमडो सारसमुख्यम् ।
पड़ो धर्मपदं शान्तं पड़ो वर्ज्ञावदारगम् ॥
कौलनं सर्वेबुहानां वीधिसत्त्वा महायशाः।
कायवाक्जित्तवज्ञागां कौलनं समुदाहतम् ॥
इदं तत् सर्वमन्त्राणां कौलनं तत्त्वं सम्भवम्।
कायवाक्जित्तवरं मन्त्रतत्त्वसमुख्यम् ॥ इति ॥

इति श्रीसर्वतद्यागतकायवाक् चित्तर इस्यातिर इस्ये गुद्ध-समाजि महागुद्धातन्त्रराजि कायवाक् चित्ता इतमन्त्रा कर्षण-विज्ञासितराजो नाम समाधिपट चयुर्दे शोऽध्यायः॥

चण वस्त्रधरी राजा सर्वाकाश्वासरः। सर्वाभिषेकसर्वज्ञो वाम्बर्ज समुदौरयत् ॥ हादशाब्दिकां कन्यां तां<sup>3</sup> चण्डालस्य महात्मनः। साध्येत् साधको नित्यं विजनेषु विश्रेषतः॥ विष्मुचसमयाद्येन चतुरसं विधानतः। मग्डलं काग्येत् तच वज्रमग्डलसाधनैः ॥ सर्वज्ञणसंश्रुदां चारवक्कां सुशोभनाम् । सर्वालङ्कारसम्पूर्णमङ्के स्थाप्य विभावयेत्॥ पञ्चमग्डलचक्रेण बुडविम्बविभावनम् । भावयेत प्रजापदं रम्यं रहस्यं मन्त्रविजिधाम ॥ वैरोचनमहाबिम्बं कायवाकचित्तवज्ञिणम्। ध्यानमन्त्रप्रयोगेण भवेदबुहसमप्रभः॥ नीलोत्पलदलाकारां रजकस्य महातानः। कन्यां त साध्येत्रित्यं वज्जसत्त्वप्रयोगतः॥ तदेव विधिसंयोगं क्रत्वा कर्म समारभेत । एषो हि सर्वमन्याणां समयो दुरतिक्रमः॥ स भवेत् तरचणादेव वच्चसत्त्वसमप्रभः। सर्वधर्मधरी राजा काममोचप्रसाधकः॥ चारुवक्कां विद्यालाखीं नटकन्यां सुद्योभनाम् । साधयेत् साधको नित्यं वक्तधर्मविभावनैः॥

<sup>1.</sup> A° श्री। 2. A° रयम्। 8. A omits. 4. A वृष्णकुस-विभावनै:। 5. C° ना। 6. ° चिक्रि °। 7. BC ° समी।

स भवेत् वक्रधर्मात्मा दशभूमिप्रतिष्ठितः। वाकसमयधरी राजा सर्वाग्रः परमेश्वरः ॥ ब्रह्मचिववैद्यानां कन्यां शृद्रकुलोइवाम् । साध्येत वक्षधर्मात्मा इटं ग्रह्मसमावहम् ॥ पसमिते तु वजार्के साधनं तु समारभेतु। चरुणोद्रमवेलायां सिध्यते भावनोत्तमैः ॥ सर्वालक्कारसंपूर्वा गम्बपुष्यविभूषितास । ध्यात्वा तु वक्तसत्त्वायाां<sup>1</sup> लघु सिविमवाप्रयात्॥ स भवेत चिकायवरदो बढलचण्लाचितः। योजनवातविस्तारसवशासं करोत्यसी ॥ इये°न्द्रियप्रयोगेण सर्वयोगान् समारभेत्। एषो हि सर्वसिद्धीं नां समयो दरतिक्रमः ॥ विगम्बसमयं भवत् यदीक्केत् सिडिवक्तियः। एषो हि सर्वसिद्योगां समयो दरतिक्रमः ॥ विवस्त्रसमयाद्येन इयेन्द्रियप्रयोगतः। सिबतेऽनुत्तरं तचं बहवोधिपदं शिवम् ॥

षय भगवान् महासमयवचकोधं नाम समाधि समा-पद्यदं सर्वतयागतवचसन्यासनकोधं स्वकायवाक्चित्तवच्छेभ्यो किन्नारयासास ॥

पुरवाष्ट्र भगवान काममोश्वममयवज्ञः।

॥ चों की: छी: विक्रतानन सर्वेशवृज्ञाशय साक्षय हाँ हैं फट फट सर साका॥

<sup>1.</sup> A ° भी, C ° भरो | 2. A दे ° | 8. A ° भा ° | 4. Thrice in B.

विषद्धिरसंयत्रं लवणं राजिकान्तया। कार्यकाम्नी ज्हेत् कुडः कन्यानामपदैः सह ॥ सध्याक्के पर्धराचे वा दूरं शस्त्रति सर्वधा। विकोणे तु ज्हेत् प्राज्ञोऽष्ट'सहस्र विधानतः ॥ दिनचयमिदं कार्यं कन्यानां फलहेतुतः । स्तंभनं भवते तेन विकल्पासंख्यमपि सटा ।। बहो धर्मः धरी वापि वक्तसत्त्वीऽपि वा यदि । चित्र क्रमेदादि मोशास्मा तदनां तस्य जीवितम्।। चतुर्देश्यां तद्याष्टम्यां ग्रज्ञाङ्गारं सम्यानतः । प्रभिमन्त्रा विधानेन दासकः स भवेत सदा ॥ रेखां ददाति ध्याला तु मन्त्रज्ञो यस कस्वचित्। शवोः प्रतिक्रतिं क्रत्वा सियते नाच संशयः॥ मुद्गरं ध्यानयोगेन पातयन् पतितं ध्रवम् । र्ह्नंकारं ज्वालसंयुक्तं दीप्तवज्ञं प्रभावयेत्॥ नामकः सर्वदुष्टानां वज्रपाणिकुतः स्नातः। खटिकाङ्कारादिभिर्जेख्य पुरुषं वाऽयवा स्त्रियम्। कठारं पाणी विभावित्वा गीवां किन्नां विभावयेत । बहास्त्रिवचरत्रायाः सर्वसत्त्वहितेषिगः॥ श्रानेन इन्यते वापि स्त्रियतं नाच संश्रयः। कर्मवज्रमहादीप्तं स्फ्लिङ्गहनाकुलम् । मध्ये वर्षं विभावित्वा वारिस्तकानम्त्रमम्॥ मग्डले लिख्यमाने तु वाताद्यं यदि जायते।

<sup>1.</sup> A ° हा 2. A ° ना। 3. A रज °। 4. A omits. 5. A ° चे

दंष्ट्रामुद्रां ततो बहा दृष्टसत्त्वं ममुद्यारेत् । बुद्देख बोधिसचेख निर्मितं वापि यहवेत्॥ ग्रीयंते दृष्टमार्च वा न चेद्राग्रं समाप्नयात् । बुद्दाख बोधिमत्त्वाख ये चान्ये दृष्टजनावः । चासितास्तेन मन्त्रेच व्यियन्ते नाव संग्रयः ॥ तत्रे दं सर्वतयागतमन्त्रत्रस्वष्ट्रयम् । ज्ञानसत्त्वप्रयोगेन मध्ये विस्तं प्रभावयेत्। ॥ चतुःस्यानंषु मन्त्रज्ञो योधितं स्यापयेत्सदा ॥ सर्वानद्वारसम्पर्धाः सर्वन्तव्याणविताम् ।

# पद्मं प्रसारितं कृत्वा दृदं मन्त्रं विभावयित्॥ ॥ इतं॥

पञ्चरिमप्रभं दीप्तं भावयेत् योगविष्वणम् ।
कायवाक्षित्तवज्ञेषु पातथन् वोधिमाप्त्रयात् ॥
स भवेत् तत्वणादेव वेरोचनसमप्रभः ।
बज्ञसत्त्रो महाराजः संबुद्ध कायवज्ञध्रक् ॥
सर्व स्त्रोत्पादनकरी नाम समाधिः ।
योगितं प्राप्य विधिना चाकवज्ञां हितैषिणोम् ।
प्रष्कन्ने प्रारमेत् पृजां सुद्धा विभव्येत् ॥
स भवेत् तत्वणादेव मञ्जूषोतुस्यतेवसः ।।
स भवेत् तत्वणादेव मञ्जूषोतुस्यतेवसः ॥

<sup>1.</sup> C मचु°। 2. A adds फर्ट्। 8. B संयुक्तां। 4. A वच्चयोगिनाः। 5. A सच्चुचीतुच्यतेजसा। 6. बुदस्ति °। 7. A वच्च °। 8. AC °वच्ची। 9. C °द्यां। 10. C °सा।

भच्चं वा चयवा विष्ठं मांसंवापि प्रवेशयेत्। 'चाभिमन्त्रा विधानेन भच्चं बुद्देनं दृष्ट्यते॥

# बुत्याइ च।

विष्ठं संख्डा विधिनां शरावसम्पटे नासित। शताष्ट्रगवान सञ्चोदा ब्ह्रस्ट्यैन हस्यते ॥ प्रवासमानं प्रथमानं सहामानं विधानतः । यस सम्प्रयोगेन भचयंसैन हम्यते ॥ ् विष्ठेन<sup>3</sup> स**इ संयुक्तां गुलिकां चिलोइवे**ष्टिताम । दयन्द्रियप्रयोगेन सर्वेबुद्दैनं द्रायते ॥ 'महामासिन संयक्षा गुलिकां विलोइवेष्टिताम्। हयेन्टियप्रयोगेन सर्वबहैर्न दृश्यते ॥ खानमांसेन संयुक्तां गुलिकां विलोहवेष्टितान्। इयेन्द्रियप्रयोगेन सर्वबहुर्न हत्र्यते ॥ गोमांसेन च संयक्तां गुलिकां विलोइवेष्टिताम । इयेन्द्रियप्रयोगेन सर्ववृद्धे ने दृश्यते ॥ प्राथकैर्विष्ठसंभूतैर्गेलिकां कारयेत् व्रती। दयन्द्रियप्रयोगेन सर्वबृद्धं ने हमाते॥ कर्प्रचन्द्रनैर्यक्षां गुलिकां चिलोहवेष्टिताम् । दयेन्द्रियप्रयोगेन सर्ववर्त्त ने दशाते ॥ रोचनागुरुसंयुक्तां गुलिकां विलोहबेष्टिताम । हयेन्द्रियप्रयोगेन अवेहस्ममहाबल: 11

<sup>1.</sup> A omits six lines from here. 2. C বিস্তা হটে বিধানিল। 8. B বিজ্ঞান। 4. B omits four lines from here. 5. C ব্যৱস্থান হলের।

वर्भवक्तसमयसारववर्धभूतिर्माम पटनः पद्यस्मीऽश्वायः। कर्पूरकुद्धमेर्युक्तां गुलिकां विकोश्वेष्टिताम्। द्विन्द्रियप्रयोगेन सर्ववर्षेने ह्याते॥

षधिष्ठाय महामद्रौ यस्य कस्यापि विज्ञणः।

## द्याइ च।

स भवेत ताहयः श्रोमान् महावलपराक्रमः ॥ योजनकोटि'संपूर्णमृष्टुं वजगतिर्भवेत्। विमाइसगतिः श्रीमान् भवेत् बुद्धसमप्रभः॥ कामधातुस्थितां कन्यां सुरभोगां कुक्तवताम्<sup>3</sup>। रूपधातस्थिताञ्चापि कामयेत् महाबलः॥ दुत्याह भगवान समयानार्वानमहावच:। षद्य बुद्धाः प्रदृष्टात्माऽभान्तवित्ता मनीविवः। विस्तायोत्प्रज्ञनयना दृदं घोषमृदीरयन ॥ यहो सुविस्मयमिदं 'यहो गुष्टामहाखरम्। चन्नो स्वभावसंशाहमको धर्म सनिर्धत्तम ॥ इति ॥ ष्य वज्रधरः शासा सष्टा कर्ता सहाचरः। शहवन्त्री महाधर्मी वन्नवीवमकार्यत्॥ सर्वे वजाप्रयोगेन तोषणं बुदवज्रिणाम । बह्बीधिप्रमेदन तीषणं वश्चचारिकाम् ॥ वक्तलोचन'विम्बादीः उच्चीवाराधनं स्नातम् । क्रीधानामपि तच्छे हं ब्रवच्यप्रभावनम् ॥ विद्याराजायधर्माचां रत्नकेत्विभावनम् । विद्यारास्त्रीप्रयोगेष समितायविभावनम ॥

<sup>1.</sup> A कस्वचित्। 2. B° शत°। 3. A° पुचास्। 4. A° यति।
5. A omits three lines from here. 6. A सुस्व°। 7. B. वसाझाचर १।

सर्वकार्मिकसन्तावां चमोघन्नानभावनम् । सर्वेषामेव मन्तावां वज्रसत्त्वविभावनम् ॥

### दुत्याइ च।

यचियौमन्त्रतन्त्राणां यमान्तकस्य कल्पनम् । सर्वेषां योगमन्त्राणां सस्तक्षं वि'प्रचोदनम् ॥

**दू**त्याइ च भगवान् महासमयव**ण्डः** ।

षनेन ध्यानवर्ष्ण मन्ताराधनमग्रहलम् ।
साधकानां हितं प्रोक्तं महासमयसाधनम् ॥
षव वर्ष्णयः श्रास्ता सर्वधर्मेश्वरः प्रमुः ।
कायवाक् विक्तसंग्रहो ज्ञानवज्ञमुदौरयत् ॥
पर्वताग्रेषु रम्येषु विजनेषु वनेषु च ।
ध्यानवर्ष्णं प्रकुर्वीत जपमन्तप्रयोगतः ॥
वज्ञसत्तादयः सर्वे मन्त्रध्यानप्रचोदिताः ।
कुर्विता चिवकमांणि वाक्यवर्ण्यचो यथा ॥
वज्ञधर्ममहाविस्वं पद्मरागममप्रभम् ।
कायवाक् विक्तमहावर्ज्यं तत्ंस्थाने कुलकल्पनम् ॥
धाविश्चनविधि सर्वे कारयन् सिध्यति श्रवम् ।
सोभ"सन्धां महाविस्वं प्रार्थभौमं चतुर्थकम् ॥
कर्त्त्रं सिहिवर्षेणं एवं सिध्यति शाव्रतम् ।
हादश्वार्षिकां" कन्यां प्रकृषं हादशान्दिकम् ॥

<sup>1.</sup> A मस्तं सृप्तिं। 2. BC omit ° वचा। 8. A वाव्यस् °। 4. A ° वचेषु। 5. A चि °। 6. A ° स्तोचं। 7. AB ° दिखां। 8. AC ° मास्तिकां।

सर्वविक्तसमयवारवज्ञकंभृतिर्गाम पटनः पण्यस्मोऽध्ययः । सर्वज्ञच्चसंपूर्षे यद्भाविद्यं प्रकल्पयेत् ॥ विधानानि तु सर्वाचि क्रत्या कर्मप्रसाधनम् । चन्यद्या चास्यमाप्नोति जैधातुकेषु जन्तुषु ॥ तवेमानि इटयमन्त्राच्यपटानि ।

**E** 







खधातुमिप निश्वष्टं सर्वकल्यविवर्षितम्।
पावेणयित विधिना वजसत्त्वमिप खयम्॥
प्रकृति विज्ञात्ते वजसत्त्वमिप खयम्॥
प्रकृति वजसत्त्वातमा इःकारं कायविज्ञिषः।
पाःकारं धर्मधरो राजा इटं गुद्धपटं टट्टम्॥
ऐ:कारं स्तोभनं प्रोक्तं भमनं कम्पनं स्मृतम्।
पत्रो इ सर्वस्तोभाःनां रहस्योऽयं प्रगीयति॥
कलाइ च॥

इस्तमात्रं हिइसं वा यावहसाष्ट्रपञ्चकम् । उत्तिष्ठन्ति भयचसा वचरानप्रचीदिताः । तथैव सर्वे यद्यापृर्वमिदं गुद्धममावहम् । इति । चय वच्चपरो राजा सर्वतद्यागताधिपः । तिकायपदसंघोष'मिदं घोषसुदीरयत् ॥ चनकायगतनापि दृदं कार्ये दृदृत्नतेः । कर्तव्यं वा'न्ययोगेन सर्वदृष्टविद्रारणम् ॥ चतोः प्रतिकृतिं कृत्वा चिताङ्गारतुषादिभः । नमो मक्तप्रायो भत्वा वैज्ञोक्यमपि नाष्ययेत ॥ श्रवोः प्रतिकृतिं कृत्वा 'स्त्रशानचितिभस्त्रना ।
सङ्खाद्ययेनापि स्वितं नाच संश्रयः ॥
गोमांसङ्यमांसेन प्रतानमांसेन चित्रया ।
विकोषसगडचे कार्या प्रुवं वच्चोऽपि मध्यति ॥
सङ्मांसेन सर्वेषां नाश्रनं वच्चचं स्मृतम् ।
एको हि सर्वेक्ररायां नांश्यको ट्राह्यः स्मृतः ॥
श्रवोः प्रतिकृतिं कृत्वा विग्मृत्वेषायधर्मिणा ।
कराटकाम्नी चुहेत् कृतो प्रृवं बृहोऽपि नश्यति ॥

# द्याह च।

श्रवोः प्रतिक्रतिं क्रत्या नदौस्रोतोगयोरपि । तिसमावमपि सर्वोङ्गं काष्टकैर्विषसस्भवैः ॥ पूरयेचोदनपदै<sup>3</sup>भु<sup>°</sup>वं मुडोऽपि नद्मति ।

## बुखाइ च।

राजिका लवणं तेलं विषं धनुरक्षं तथा ॥
भारणं सर्ववृद्धानां इटं बेहतमं स्मृतम् ।
धक्काराद्वेगतं वस्तं प्रावृत्य कोधचेतसा ॥
लिक्कं पादेन चाक्रस्य राचसैगृंचति भृवम् ।
प्रतिकृत्तिमस्मिच्चेन विषेच क्षिरेच च ॥
कुत्या तु एच्चति ग्रीग्रं वक्षसत्त्वोऽपि दाक्यः ।
लिक्कराजिकसंयुक्तं विषमूचे चापि पूरितम् ॥
पादाक्षानगतं कुत्वा महासेघेन' एच्चते ।

## दुखाइ च।

<sup>1.</sup> A omits six lines from here. 2. C चा ै। 8. A ै । 4. A धरोदक। 5. दिक्का।

तवेदं सर्वतथागतवच्चमङाक्रीधसमयस्द्यम्।

॥ नमः समनाकायवाक् चित्तवज्ञावाम्। भौ हल् ह्रणु तिष्ठ तिष्ठ वस्य वस्य इन इन दइ दइ गर्ज गर्ज विस्फोटय विस्फोटय सर्वविद्वविनायकान्य इंग्लिपतिजीवितान्तकराय ई फट्॥

होमं वाऽप्यया ध्यानं कायवाक्षित्तभेदनम्'। कर्तव्यं नान्यित्तिन दृदं मारवमुत्तमम्॥ वक्तमनं महाकूरं विकटोत्कटभौषयम्। कुठारमुद्गरहस्तं ध्यात्वा ध्यानं प्रकल्पयेत्॥

कुठारगुक्तरस्य जाराय जान प्रवास्त्यम् ॥

स्वधातु परिपूर्णे तु सर्ववृद्धेः प्रभावयेत् ।

स्वातितं तेन दुंष्टन ध्यात्वा नियेत तत्त्वचात् ॥

सुब स बोधसक्षेत्र परिपूर्णे विभावयेत् ।

सातितं सर्वदृष्टेन' नियतं वक्तप्ररः स्वयम् ॥

चिन्तयेत्प्रतो मन्त्री रिपुं बुद्धापकारिकम् ।

भोतं भयाकुलं चिन्तेत् नियतं नाच संग्रयः ॥

राचसेर्विविधेः क्रूरैः प्रचर्छः क्रोधदावर्णेः।

वासितं भावयेत् तेन' नियतं वक्तप्ररः स्वयम् ॥

उल्केः काक्तर्यस्य ग्रगालेर्दीर्धतुरुकैः ।

भक्तिं भावयंत्तेन' धृवं बुद्धोऽपि नम्यति ॥

कृत्वासपे महाकूरं भयसापि भयप्रदम् ।

<sup>1.</sup> A शिन्दर्ग। 2. A घु°। 8. A दुष्टकक्षेत्र। 4. BC तान्। 5. A ° वे तीखु।

ध्यात्वा विषाग्रसमयं जलाटे तं विधिष्यते। भक्तितं तेन सर्पेश ध्रुवं बुद्दोऽपि नश्चिति ॥ दशदिक्सर्वसत्त्वानामीते श्वोपद्रवस्य वा। <sup>3</sup>निवातनं रिपवे श्रेष्ठमिदं चोदनमुत्तमम् ॥ मद्गरेषा प्रचराडेन उरसि ताडयेत् वती। नम्यति जीवितात् शकः वक्तधर्मवची यथा ॥ स्फालनं कुट्टनं चिनोत् कुठाराद्याहि विज्ञणः। स्थितं विकायवरदो वजासत्त्वोऽपि दास्यः॥ रखाद्यानि<sup>॰</sup> तुमन्त्राणि देवतानि च<sup>७</sup> कौलयेत्। एषो हि मारणायायः समयो दरतिक्रमः ॥ स्कन्धवर्त्तेण यावन्तः सत्त्वास्तिष्ठन्ति मगडले। द्यों तनात्मगतां चिन्तेदेवं तुष्यन्ति नान्यशा ॥ ब्ह्रो वक्तधरः शास्ता वक्तधर्मौऽपि चिक्रिणः"। सियते व्याङ्ग्योगेन चित्तवज्ञवचो<sup>10</sup> यथा ॥ दुखाइ भगवान् महाक्रर<sup>ा</sup>समयवचकोधः । **पश्च वक्रधरी राजा सर्वाकाशो<sup>12</sup> महामृनिः** ॥ सर्वाभिषेकसंब्ही ज्ञानवज्ञमुदीरयत्। यही खभावसंशहं वच्चयानमनुत्रमम् ॥

चनुत्पन्नेषु धर्मेषु उत्पत्तिः कथिता जिनैः। तत्रंदं चद्र<sup>13</sup>कर्मरहस्यम्।

<sup>1.</sup> AC ° टेर्ट् । 2. C° सोने °। 8. C adds सर्य before. 4. C omits. 5. A° यादील । 8. A° तादील । 7. A या °। 8. A या यदि । 9. AB आल °। 10. A° घरो । 11. B omits. 12. C° जार °। 18. A adds तथा before.

सर्वित्तसमयसारवषधंमृतिर्गम पटवः पषदमोऽश्वायः। १०५ खटिकाङ्कारिण विखेत् सर्पे विक्ततं तु भवप्रदम्। क्राच्याञ्चालाकुलं कुदं दिविद्यं दंद्रमालिनम्॥ तचे दं क्रारनागचीदनष्ट्रसम्।

॥ स्वँ ॥

वक्का मध्यगतं चिनोत् विषं डालाइलप्रभम्। तत्रे दं सर्वविषाकार्षण्डत्यम्।

॥ भ्री: ॥

चैधातुकस्थितं सर्वे विषं विविधसक्षयम् । इतं तु भावयेत्तेन पतमानं विचिक्तयेत्॥ स भवेत्तत्त्वचादंव विषोद्धिसुदाक्षः। स्पृष्टमाचे जगतसर्वे नागयेद्वाच संगयः॥

द्रवाह व।

मराजुकत्वश्चिकादीनि सर्पाणि विविधानि च । कत्त्रेव्यानि विधानेन यागोत्पत्तिकश्किचणैः ॥ तत्रेटं सर्वेविषमण्डासंक्रमणण्डटयम् ।

11 10 11

दुष्टवच्चविषादौनि ये चान्छे विषदाक्षाः। षाक्रष्य' ज्ञानचक्रोण' प्रेरणं खवच्चमण्डले॥

दृत्याद भगवान्महाविषसमयवजः। तत्रे दं विष⁴-चिकित्सनवजंदरयम्॥

แร้แ

<sup>1.</sup> B सर्वे । 2. A चका । 3. B ° पश्चिक । 4. C ° चन्ति । 5. A ° बच्चे या 6. C adds ° समय ° । 7, A ° इसामाम ।

इत्ये तं महावक्षं सितवर्षे विचित्तयित् । रिम्मिमेषं महादीप्तं चन्द्रांश्चिमिव निर्मेत्तम् ॥ चतुःस्यानप्रयोगेण संहरन् तत्र तिष्ठते । द्विचिवारान् प्रभावित्वा केदयनं विचित्तयेत्। खधातु विषयमम्णे निविषं कुकते चणात्॥

बुखाइ च ॥

तचे दं सर्वविषाकर्षणदृदयम्।

ा पाः ॥

गग्डिपिटक कृतास्य ये चान्ये व्याधयः समृताः ।
नश्म कि ध्यानमार्च ण वज्यपाणिवची यथा ॥
ष्रष्टपत्र महापद्मां श्रशाङ्क मिव निर्मलम् ।
तत्र मध्यगतं चिन्ते त्यञ्चरिम प्रपृरितम् ॥
मंदर्ग त्कृष्णाममयं चोदने सितम द्विभम् ।
द्वदं ध्यानपदं गृज्ञं रहस्यं ज्ञानिमीलम् ॥ इति ॥
तत्र मानि ज्ञाध्यात्मिक व्याधिचिकित्साव ज्ञाद्य सम्मा-

॥ जिनजिन्। चारं। जिन्। वज्रध्नम्॥ यदेवाचरपदिमष्टं भवेइक्तिगुगावहम्॥ भावयेत् तादृशं व्याप्तं विद्यव्यप्तचोद्दर्ः। वानराकारसमयमयवा द्यानसक्षवम्॥ स्वकायवान् चित्तपदे निष्यस्त ।। स्वकायवान् चित्तपदे ।। स्वकायवान् चित्तपदे ।।

<sup>1</sup> B मोतलम्। 2. B संइरन् तिहति चाषात्। 8. AB ° सिप। 4. A ° कैर्नृषां। 5. A भविषा °। 6. B संझारकं। 7. A ° ने:, C ° २। 8. AB किस्तं। 9. A ° देन। 10. A ° तन्ति।

सर्वे चित्तसमयसारवव्यसंभूतिर्माम पटनः पश्वदगोऽश्वायः। कायवाक् चित्तसमयं चृष्णितं। तन भावयेत्।

ततः प्रस्ति संबुद्धा बोधिसत्त्वा महायशाः ॥

षधिष्ठानपदं रम्यं ददन्ति इष्टचकुषः।

### दुखाइ च ॥

स्कायचित्तवच्छ बुडमंघान् विचिन्तयेत्।
वचरागंभगामंघं भावयेद्याधिमोचणम् ॥ इति ॥
द्यादिक्सर्ववुद्यानं वच्छसत्त्वसुधीमताम् । ।
कृद्यो भावयतस्तस्य मारणं पारमाधिकम् ॥
प्रमेन ध्यानमावेण कर्मजं वापि यत् स्मृतम् ।
यताष्ट्रजपयोगेन सप्तदिन विक्याति ॥
प्रधवा स्वमन्त्रराजिन वच्छध्यानविधिः स्मृतः ।
एषो हि सर्वव्याधीनां समयो द्रतिक्रमः ॥
प्रध्य वच्छधो राजा चानाङ्ग्यमग्रद्यतिः ।
काममोचम्हावच दृदं वचनमज्ञवीत् ॥
स्वप्रोपमेषु धर्मेषु सनुत्यादस्त्रभाविषु ।
स्वभावश्रदत्तेषु भान्तवचः प्रगीयते ॥
प्रध्यन्ति साधका नित्यं जपध्यानाधैतत्वराः ।
बुडांस् वोधिमत्त्वांस्र विधामेदंन दर्धनम् ॥

॥ तत्रेदं महाखप्रसमयपदम् ।

बोधि"ज्ञानायमंत्राप्तं पश्यते ज्ञान"सुप्रभम् । बृहसस्थोगकायं वा<sup>10</sup> चात्मानं लघ पश्याति ॥

<sup>1.</sup> A वर्षितं। 2. A ° जां। 8. A ° सत्ता घोसताः। 4. B ° दान्। 5; Mss. भावयेशस्त्रः। 6. AB ° सार्गेषः। 7. AC दिने; सहै:। 8. A प्रदा °। 9. C दुव °। 10. A कार्येषः।

वैधातुक्रमशासचैः पुज्यमानं स पशाति । ब्है स बोधिसचैस पञ्चकामगुणैरिप<sup>1</sup>। पजितं पश्चाते विम्बं महाज्ञानसमप्रभम् ॥ वक्रमचं महाविस्वं वक्रथमं महाशयंम । स्वविद्धं प्रशांत खप्ने गृहावचमहायशाः॥ प्रवासन्ति सहाब्हा बोधिसत्त्वास विज्ञगः । द्रच्यते दृष्ट्यं खप्नं कायवाक् चित्तसिंदिस् ॥ सर्वालङ्कारसंपृषी सुरकन्यां मनोरमाम्। दारकं दारिकां प्रशानुस सिडिमधिगक्कति॥ दशदिकसर्वेबहानां चेतस्यं पशाति ध्वम्। ददन्ति इष्टवित्तात्मा धर्मगञ्जं मनोरमम्॥ धर्मचक्रगतं कायं सर्वबर्धः परिवृतम् । प्रधात योगसमये ध्यानवज्र प्रतिष्ठितः ॥ चारामोद्यानविविधान् सुरकन्यादालङ्कतान् । पशाति ध्यानसमये सर्ववृत्तैरिधिष्ठितान्॥ वह य बोधिसबैस प्रशिवितं स प्रशाति। विद्याधरमहाराजैः पुज्यमानं स पश्राति ॥

### द्याष्ट्र च ॥

विविधान् वक्तसंभुतान् खप्नान् पश्चाति निर्मलान् । सिध्यतेऽनुत्तरं तस्य कायवाक् वित्तवक्रवज्ञम् ॥ चर्गडालक्ष्वानयोगादीन् पश्चाति यदि वक्तघीः'। सिध्यते वित्तनिलयं वक्तसत्त्वस्थः धीःमतः॥

<sup>1.</sup> AC प्रवसन। 2. C विद्यां 3. A ° द्यम °। 4. A प्रक्रिक °। 5. 13 ° राज °। 6. A ° केकां 7. A ° प्रक्रा 8. AC ° सत्त्वीऽच्या 9. A दा °।

तिवेदं खप्नविचारवसमयइदयम् । खिचनं चित्तनिष्यप्ती सर्वधर्माः प्रतिष्ठिताः ।

खवज्रस्था द्वामी धर्मान धर्मान च धर्मता॥

षध भगवनः सर्वतवागता पासर्यप्राप्ताः पद्मतप्राप्ताः सर्वतधागतकायवाक् चित्तः संययक्तेतारं वजसर्व पप्रक्तुः । किमिदं भगवन् —

निःस्वभावेषु धर्मेषु धर्मतस्य उदाहतस्।

पद्मो विस्नयमसूर्तं पाकाणाकाणभावनम् ॥ इति ॥

पद्म भगवान् कायवाक् वित्तवच्याणिस्तद्यागतः सर्वतयागतानेवमाद्य । भगवन्तः सर्वतद्यागता पाकाणं न केनविद्यर्भेष संयुक्तं नाप्यसंयुक्तम् न वाकाणस्येवं भवति ।

सर्वि गतोऽयं सर्वत्वानुदर्शो च । एवनेव भगवन्तः सर्वतद्यागताः सर्वधर्माः सद्यप्ताः स्वप्तम्यसंभूतास्रानुगन्तव्याः ।
तद्यद्यापि नाम भगवन्तः सर्वतद्यागता पाकाणं चनिद्यद्ये

पनिदर्श्वनं पप्रतिपाद्यम् । एवनेव भगवन्तः सर्वतद्यागताः सर्वधर्मा पनगन्तव्याः ।

तदाद्यापि नाम भगवनाः सर्वतवागताः श्सर्वधर्मभाय-वाक्षित्तवक्षपदसमयं सर्ववामुगतं एकस्वभावं यदुत चित्तसमावम्। यस्र कायवाक्षित्तधातुराकामधातुस्राहय-मेतद्देशीकारम्।

<sup>1.</sup> A omits. 2. A adds ° समय °। 8. A omits. 4. A omits. 5. A तवान °। 6. B omits. 7. A omits; C सप्रतिष्ठं। 8. C omits from here to सुवैत्रवानता; below.

तद्ययापि नाम भगवनः सर्वतयागता पाकाशधातु-स्थिताः सर्वधर्माः , स चाकाशधातुनं कामधातुस्थितो न इप-धातुस्थितो नाइपधातुस्थितः । यस धर्मधातु स्त्रेधातुक्षे न स्थितः तस्योत्पादो नास्ति, यस्योत्पादो नास्ति नासौ केनचित् धर्मेष संभाव्यते । तस्मान्तर्हि भगवनः सर्वतद्यागता निःस्त्रभावाः सर्वधर्मा इति ।

तद्यद्यापि नाम भगवनाः मर्वतद्यागता बोधिचित्तं सर्व-तद्यागतज्ञानोत्पादनवजपद्करम्। तज्ञ बोधिचित्तं न काय-स्थितं न वाक्स्थितं न विक्तस्थितम्। यथ धर्मस्वैधातुके न स्थितः तस्योत्पादो नास्ति। इदं सर्वतयागतज्ञानोत्पादनवजपदम्।

न च भगवन्तः सर्वतथागताः खप्रस्थैतं भवति चारं वैधातुके स्वप्नपटं दर्शयेथम्। न च पुरुषस्यैवं भवति चारं खप्नं प्रश्चेयमिति। सा च तैधातुकक्रिया स्वप्नोपमा स्वप्नसङ्गौ स्वप्नसम्भूता। एवमेव भगवन्तः सर्वतथागता यावन्तो दर्शादक्सवैलोकधातुषु बुबास्य वोधिसत्त्वास्य यावन्तः सर्वसत्त्वाः सर्वे तं स्वप्ननैरातमापदनानुगन्तव्याः।

तद्यथापि नाम भगवन्तः सर्वतयागताः चिन्तासिध-रत्नं सर्वरत्नप्रधानं मर्वगुणोपेतम्। ये च सत्त्वाः प्राथयन्ति सुवर्षे वाग्नं वारोप्यं वा तत् सर्वे चिन्ता मात्रेणैवः संपाद-यति। तच्च रत्नादां न चिन्तस्थितं न चिन्तामणिस्थितम्। एवमेव भगवन्तः सर्वतथागताः सर्वधर्माः भनुगन्तव्याः।

<sup>1.</sup> BC ° सरवा:। 2. Comits. 3. Aomits ° धातु °। 4. AB चिन्तित °। 5. B ° वं। 6. BC add बुद्धधर्मा।

चय' भगवन्तः सर्वतद्यागताः प्रदर्शीत्पुत्तनोचनाः सर्व-तयागतकायवाक् चित्तवज्ञं तद्यागतमेवमाद्यः। बास्यये भगवन् यव दि नाम बाकाशधातुःसमवमरेषुः सर्वधर्मेषुः बुद्दधर्माः समवसर्यं गच्छन्ति ।

षध ते सर्वबुद्धवोधिसत्त्वा भगवन्तो वच्चपाणेस्त्रधागतस्य पाद्योः प्रशिपत्येवसाइः। यत् भगवता सर्वमन्त्ववच्चे सिहिसमुच्चयं भाषितं तानि च सर्वमन्त्रवचसमुच्चयसिहीनि सुव स्थितानिः।

षय वज्रपाणिकोषां तथागतानां बेधिसत्त्वानां च साधु-कारं दत्वा तान् सर्वतयागतानवमाइ । न च भगवन्तः सर्वतथागताः मर्वमन्त्रसित्तीनि मर्वभन्तकायवाक् वित्तवस्त्र-स्थितानि । तरकस्य हेतोः । परमार्थतः कायवाक् वित्त-मन्त्रसित्तीनामसंभवात् । किन्तु भगवन्तः सर्वतथागताः सर्वमन्त्रसित्तीनि सर्ववुष्ठधर्माणि स्वकायवाक् वित्तवज्ञ-स्थितानि । तच कायवाक् वित्तं न कामधातुस्थितं न क्षण्धातुस्थितं नाक्षण्धातुस्थितम् । न चित्तं काय-स्थितं न कायधित्तस्थितः न वाक् चित्तस्थिता न चित्तं वाकस्थितम् । तत् कस्य हेतोः १ षाकाणवत् स्वभावशुद्धत्ताः ।

षय ते सर्वतद्यागताः सर्वतयागतकायवाक् वित्तवज्ञं तथा-गतमेवमाषुः । सर्वतद्यागतधर्मा भगवन् कुव स्थिताः का वा संभूताः । वज्रसन्त्र षाष्ठ । स्वकायवाक् वित्तसंस्थिताः

<sup>1.</sup> A adds ते। 2. C omits ° धातु °। 8. A ° रणे °। 4. BC add बुधधमें छु। 5. C omits ° तव्या °। 6. A adds का सब्धूतानि।
7. BC omit परमाधत:.....सिडीनासस्मेबात्। 8. A adds ° व्या °।
9. B इत्या °। 10. B ° या °।

स्वकायवास्वित्तसंभूताः। भगवनः सर्वतयागता चाहः। स्वकायवाक्वित्तवचं कुत्र स्थितम्? <sup>1</sup>चाकायस्थितम्। चाकायं कुत्र स्थितम्? न कवित्।

षय ते सर्वनुद्रवोधिसत्त्वा षाश्चर्य्यप्राप्ता षहृतप्राप्ताः स्विषत्त्वभृतेताविद्रारं ध्यायंसृत्याः स्विषत्त्रभृतविद्राते ।

कृति श्रोसर्वतथागतकायवाक्चित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्ध-समाजि महागुद्धतन्त्रराजी सर्वेचित्तसमयसारवज्रसक्भूतिर्नाम पटलाः पञ्चदशोऽध्यायः।

<sup>1.</sup> A omits. 2. C आयापा ।

#### षोड्यः पटवः ।

षय भगवन्तः सर्वतद्यागताः पुनः समाजमागस्य भगवन्तं सर्वतद्यागतकाथवाक् विश्ववजं तद्यागतं सर्वतद्यागतकाथवाक् विश्ववजं तद्यागतं सर्वतद्यागतकाथवाक् विश्ववज्ञयुक्तेः पूजयामासुः। षष्य भगवान् वज्जपायिस्तद्यागतः सर्ववज्ञमग्रज्जसिति समय-राजव्युष्ठं नाम समाधि समापद्यदं वज्जकाथमग्रज्जं सर्वबुद्यानां स्ववायवाक् विश्ववज्ञये निश्वारय।मासः।

षयातः संप्रवच्यामि कायमगडलमुक्तमम् । विक्तवज्यप्रतीकाशं सर्व<sup>4</sup>मगडलमुक्तमम् ॥ घोड्यइसं प्रकुर्वीतं चतुरसं मुगोभनम् । मगडलं सर्वेद्रदानां कायवज्यप्रतिष्ठितम् ॥ तस्याभ्यन्तरत्वकं व्याचिष्ठदिधि वज्या । मुद्रावज्यरं कुर्यान्यग्वागं गुद्धमुक्तमम् ॥ मध्यं वैरोजनपरं षचोभ्यारोन् समालिखेत् । कायवाक् विक्तवज्यागेन् सर्वकोणे निवेशयेत् ॥ कोधान् समालिखेत् द्यारं महावज्यपराक्रमान् । पृषां कुर्वीतं मन्त्वज्ञो गुद्धावज्ञप्रभाविताम् ॥ एषो हि सर्वक्रोधानां समयो दुरतिक्रमः । षवध्यमेव द्रात्वं विवस्नादां विशेषतः ॥

<sup>1.</sup> A ° सिंड्, ° B ° सिड्ड ° । 2. C ° तदागतानो । 3. A उदाजडार। 4. C ° स्व ° । 5. A ° रंचकं। 6. BC ° धिना। 7. A ° व असी °। 8. A ° खेड़ा। 9. A चकार्या।

एको हि सर्वमन्त्राणां समयः कायविश्वणाम् । ॥ मर्वतयागतकायमण्डलम् ॥

षय भगवान् वक्तपाणिस्यागतः सर्ववान्वक्रममयमेष-व्यूषं नाम समाधिं समापदोदं वान्वक्रमगढलं न्वकायवाक्-विस्तवक्रेभ्य उदावहार।

षषातः संप्रवच्यामि वाङ्मग्डलमृत्तमम् ।
वित्रवच्यप्रतीकाणं सर्वमग्डलमृत्तमम् ॥
विंगतिष्ठसं प्रकुवीतं चतुग्सं विधानतः ।
चतुष्कोणं चतुद्दारं सूचयेत् वच्चभावनैः ॥
स्ववाङ्भगडलपदं वाच्यवच्यगुणावष्ठम् ।
वच्यममण्डाराजं विद्वयमवतारयेत् ॥
तस्य मध्ये मण्डाचक्रमालिकेत्यरिमग्डलम् ।
सर्वमुद्रां समासेन चालिकेदिधितत्यरः ॥
चिनत्ययुमेणान्तदं तस्य मध्ये निवेणयेत् ।
तदंव वच्यपदं गस्यं सर्वेषां परिकल्पयेत् ॥
परिस्फुटं विधानन कृत्वा मगडलमृत्तमम् ।
गृज्यपूनां ततः कृर्यादंवं तृष्यन्ति विच्याः ॥
वियमूव्यक्रसमयेः पूच्य सिविश्वायते ।
एषो हि सर्वेष्ठवानां समयो दुरतिक्रमः ॥

॥ सर्वत्यागतवाङ्गग्डलम् ॥

षय भगवान् वज्रपाणिस्तवागतः समन्तर्भघव्यूष्टं नाम समाधिं समापद्ये दं परमगुद्धमगडलरङ्खं स्वकायवाक्चित्त-वज्रेस्थो निद्यारयामास ।

<sup>1.</sup> A धर्मावां। 2. BC °काय °। 8. B काला एवं। 4. B °स्त °।

यस्य वक्षधराग्रस्य मध्ये विग्वं समालिखेत्॥ भवे<sup>।</sup>नमण्डलपदं तस्य कायवाक्चित्तगुञ्चलम्।। इति सर्वतियागतकायवाक्चित्तवक्रज्ञानरहस्योऽर्यं परमगुज्ञः।

षय भगवान् वळपाणिसवागतः सर्वमगडलक्रासस्भवं नाम समाधि समापद्यदं सर्वमगडलकायवाक् वित्तगुद्धानं स्वकायवाक् वित्तवक्रेभ्य उदाजहार। ततो मगडलमन्तः॥ मन्त्राचरहृदयस्त्राचर वदानि॥ इं घोँचाः॥

पातनं वचस्वस्य रजस्यापि निपातनम् ।
न काय्ये मन्त्रसम्भ कारयन् वोधिद्क्षेभः ॥
तस्मात् समयविधानज्ञोऽवतार्थ्यः मन्त्रदेवःतान् ।
षिष्ठानपदं ध्यात्वा मगडलानां विकल्पनम् ॥
वैरोचनमहाराजं लोचनां चावतारयेत् ।
कायमगडलपदं रम्यं कायवच्यगुणावहम् ॥
वच्यमममहाराजं सधमें चावतारयेत् ।
इदं तत् सर्वमन्त्राणाः रहस्यं परमशाखतम् ॥
वच्यसन्त्रमहाराजं मामकौ चावतारयेत् ।
इदं तत् सर्वमन्त्राणाः रहस्यं परमाहृतम् ॥
एवं क्रतेन साद्विध्यं स्वयमेव मनीषिणः ।
पागत्य गुद्धपरमं लिखन्ति हरिषाः ।

द्याइ च।

<sup>1.</sup> ABC अव ° । 2. BCR ° स्वाद् गुक्कसमाने । 8. C omits क्ष्ट्रय-स्वाक्षर । 4. AC ° वसार्थे । 5. B समयदेव, ° C समतेव । 6. C वृद्धानां । 7. C ° साहतम् । 8. C omits two lines. 9. B वृद्धानां । 10. AR वर्षे ° ।

कर्तव्यं मन्वसिर्वं च'वचगुद्धं मद्दाह्तस् । भाक्तव्य क्रोधराजन मर्वेबुद्दांस्तु पृजयेत् ॥ विकालंससये पूजा विवज्ञासलविज्ञयः । कर्तव्यं विवजयोगेन सन्वसिद्दिप्रवर्तनस् ॥ इति ॥

### द्याह च ॥

सर्वेषामेव मन्त्राणां वर्लि ददानाहाइतम्। विष्मूत्रमांसतेलं च पञ्चमं वित्तसम्बम्॥ श्च के व मर्वमन्त्रामां प्राणनं समुदाहतम्। एषो हि समयश्रेष्ठो बुद्धबोधिप्रप्रकः॥ सुत्रख पातनमिदं खयमेव समाचरेत्। वैरोचनं प्रभावित्वा वज्रसम्बं विभावयेत ॥ चथवाऽस्टतवचास्यं शिष्यं वचमहादातिम्। विभावयेत् कर्मपदं सर्वेबुडनिषेवितम् ॥ पञ्चबुद्दमहाराजं सुवं वज्जगतं न्यसित । एषो हि सर्वबुद्धानां रहस्यं परमाइतम् ॥ पञ्चविंगतिभेदन रजिःखापि निपातनम । दूदं तत् सर्ववजागां रहस्यं बोधिमुत्तमम ॥ सर्वेषामव मन्त्राणां वज्रह्रं कारभावना। कायवाकचित्तसमयं पञ्चस्यानेषु भावयेत्॥ एवं क्रतेन साबिध्यं चिवचाभेदावज्ञजाः। कुर्वन्ति भयमंत्रसा वजसत्त्वस्य धीमतः॥

<sup>1.</sup> ACR ° सिर्देन। 2. B° काय, R° व्यक्ताल। 8. C° शन, A° देन। 4. C लिड्यां। 5. रहु°। 6. A adds दिव्यं।

वर्षेषिक्रमञ्ज्ववन्नाभिसंगीषणींम पटनः योहगोऽभावः।
न्यासं क्रत्यवन्नानां मन्यतन्ना 'न्वितैः स्मृतम् ।
वज्रसन्नं समाधिस्यं क्रत्ययेत् हृदृबुहिमान् ॥
होमं कुर्वौत मन्बन्नः सर्वसिष्ठिपकार्यिनः।
विषमूत्रमांसतेलाद्येराङ्गतिं प्रतिपादयेत् ॥
पूर्वे बच्चाङ्गतिं द्यात् विवजादां समाचरेत्।
श्रक्तं वा षथवा विष्ठामभिमन्या विधानतः।
सन्यवेहच्चयोगेन एवं सिहिनं दुर्जभा ॥
कत्वा बच्च"महागुद्धां रहस्यं सवैविच्चयाम् ॥
स्त्रोक्पमन्यन्नवक्रेषा स्थिताः सत्त्वार्थन्ययंग।

॥ तर्व दं सर्ववचमगडलमन्ताराधनरहस्यम् ॥
 इस्तिमांसं इयमांसं महामांमं च भचयेत् ।
 द्याहे सर्वमन्ताणामें तृष्यित्त नायकाः ॥
 प्रत्यहं वच्चिष्यस्य दर्भयत् मगडलं बुधः ।
 विष्मृत्रमांमक्रत्येन वच्चगुद्यप्दंन च ।
 भौकारं सर्वमन्ताणां ध्यात्वा ज्वलति तत्वणात् ॥

इत्याष्ट च भगवान् महामन्ववज्ञविद्यापुरुषवज्ञः।
साधनं सर्वसिद्धीनां महासमयसाधनम्।
साधनीयं प्रयत्नेन बुहबोधिमपि खयम्॥
धनादांनं बलं वीये बजावर्णयमुत्तमम्।
सिध्यते मग्रुज्जी सर्वे कायवज्ञवची यथा॥
विवसृतं च भग्नामांसं समभागं तु कारयेत्।

<sup>1.</sup> C तथा °। 2. C ° भावत; । 8. ACR यथा । 4. Mss add खाल-मार्च । 5. C विद्यासूर्य ।

श्रावसंपुटे स्थाप्य वृष्टैः सह च संवसेत्॥ इत्याह च। तत्नेदं मर्वेगुद्धावर्णाकङ्गरमङ्गाधनपदं वरम्। खबद्धासध्यगतं चिन्तत् होः कारं ज्वालसुप्रभम्। खधातुं मर्वबृद्धे सु पिष्णुभी विभावयेत्। कायवाक् चित्तपदं तेषां तव अर्म्व निपातयेत्॥ तत्नेदं कायवाक चित्तमन्त्रवद्धाधिष्ठानपदम्।

॥ षाः खं वीः'॥
वक्तपाणिमङाविम्बं पद्मपाणिमङाद्युतिम् ।
षपराजितमङाविम्बं ध्यात्वा गुच्चपदं न्यसित् ॥
तत्नेदं वचगुच्चपदम् ।
सूर्यमगङ्कसध्यस्यमचोभ्यं वा प्रकल्पयेत् ।
षमितायुर्मङाविम्बं वच्चवेरोचनं तथा ।
षोदयेद् इदये सर्वान् तीन्नदःखमङाख्तीन् ॥

॥ चाँ॥ महामुलैंभेहाबचैरङ्कौर्विविधैर्वेत्तेः"। चोदयेहिधिवहचं बुबबोधिः प्रसिध्यति । इत्याङ् च॥

तर्वदं सर्ववज्ञहृदयवज्ञभंचोदनम् ।

पर्वतेषु च रम्येषु होपेषु विविधेषु च । पचाभ्यन्तरपूर्वेन भूवं बुहत्वमां प्रवात् ॥ षट्तिंगत्सुमेक्षां यावन्तः परमाणवः । परिवारगणास्तस्य सिध्यते बोधिविच्चयः ॥

<sup>1.</sup> B क्री, C क्रीं। 2. R तती। 8. C तत्व। 4. B चाँ खँवीँ, C(1) वीँ, (2) वी। 5. A ° सुरे;। 6. A ° रे;। 7. C सिक्सिया °।

सर्वेतिहिमग्डलवचाभिसंबीधिर्माम पटलः वोङ्गोऽध्यायः।

दयदिक्सर्वबृहानां बृहक्षेत्राणि कार'येत्। सध्ये खंदैवताबिम्बं ध्यात्वा वर्क्तणः पातयेत्॥

#### बुत्याह च।

हवेन्द्रियप्रयोगेण जुङ्गयादयुतं वृधः ।

एजो हि सर्ववृह्णानां समयो दुरितक्रमः ॥
वैरोचनप्रयोगेण शिष्टां निवज्ञसम्भवम् ।

भाःकारं कायवाक्चित्ते ध्यात्वा वज्रेण राष्ट्राते ॥
वज्रसत्त्वो महाराजो वैरोचनो महायशाः ।

कायवाक्चित्तसमयमधिष्ठानं ददन्ति हि ॥

तवे दं महासग्रज्जप्रविश्वनवज्ञपदम् ।

डलप्रवशनवज्ञपदम्। ॥ चाः ग्वंवीर हुँ॥

⁴सर्वसमयकायवाक्चित्तद्वरयम•सबकोऽयम्'। तत्र`हं

महावजाभिषेकगुहाज्ञानरहस्यम्।

खधातुं सर्वबृहेस्तु परिपृणें विभावयेत् । वाद्यगत्ममहामेषैर्भावयेदच्यत्रोत्नधीः"॥

#### बुत्याह च।

तिवज्ञकायसन्त्रे सु<sup>7</sup> मधेपैसाङ्ग्त्<sup>9</sup> ततो । चभिषेकं तदा तस्य स्वयमेव ददन्ति हि ॥ षद्यवा भावयत् बृडान् वज्जमत्त्वसमाधिना । कन्नणान् समयायेस्तु धारितान्<sup>9</sup> भावयत् बृधः<sup>10</sup> ॥

<sup>1.</sup> B काम, AR काम े। 2. BC े उसा। 3. AR वच्चे नि े। 4. BC add पित भवेतदागतकायवाक् चित्रतवस्त्रकाष्ट्र सुधाममाजे before भवे े। 5. R े आपं। 6. AR have instead वास्त्रतभादिसमये के सैचान् भावये हुस:। 7. C पिकायायवस्त्री सेतु 8 े अन्त्रे सुधा। 8. CR स्त्रोत्रयेत्। 9. B वाचितान्, C भावितान्। 10. C त्रतो।

वज्जवैरोचनं चिन्तित शिष्यो हटमतिस्तदा'। न्यासं कुर्वीत मन्त्रज्ञः कायवाक् चित्तविक्यः ॥ तवे दं सर्वाभिष्ठकरइस्यं सर्वाचार्यवाग्वजोदौरणम् । षभिषेकं महावर्षं वेधातकनमस्क्रतम। दरामि सर्वेबहानां विग्रहाालय<sup>2</sup>सकावम ॥ तचे दं सर्वाभिषेक अहाव चाप्रार्थना विधिर इस्त्रम । बोधिवज्रेष बहानां यथा दत्तो महामहः। ममापि चार्यनार्थाय खबजादां ददाहि मे ॥ षभिषेकं तदा तस्य दद्यात् प्रष्ट्रष्टेतसः। देवताविम्बयोगेन इदयेऽधिपतिं न्यसेत्।। सन्तासरपटं दत्त्वा समयं च विधानतः। दर्भयेत मण्डलं तस्य वच्चिमध्यस्य धीमतः। समयं शावयेत गृहां सर्ववहैस्ट।हत्म ॥ प्राणिनस्य त्वया घात्या वक्तव्यं च स्वावचः। भटनं च त्वया गाहा सेवनं योषितासपि<sup>।</sup> ॥ धनेन वस्त्रमार्गेण वस्त्रस्वान्प्रचोटयेत । एको हि सर्वबद्दानां समयः परमणाप्रवतः ॥

बुलाइ च।।

सन्तं द्यात् तदा तस्य मन्त्रचोदनभाषितै: । समाधि मन्त्रराजस्य दला गुष्टां समारभेत् ।।

<sup>1.</sup> AR ° तिं सदा। 2. C ° सुद्धां वस्त्र, ° R ° सुद्धावस्त्र ° । 8. A सर्विषस्त्र ° । 4. C ° येत् योषिता स्त्रीष्। 5. After this BC repeat a long portion from स्त्रां वा स्वया विष्ठां etc. (p. 117) to वृष्णेवास्त्र सारवेत् (p. 119).

धर्वधिक्षित्रक्षवववाभिधंवोधिर्गम पटवः बोड्यः। १२१ धर्मे मृणोति गास्मीय्ये बुडभूमिं च प्राप्नुवात्। इत्याङ च भगवान् महासमयवक्षहासः । तत्रेदं सर्वेः-किञ्चरग्रहावकरणस्यमः।

> वज्रसत्त्वमहाच्चानं वाकावज्ञधरं तथा। कायवज्ञमहान्यासैः किङ्करं चोदयेत्सदा॥

तत्रेदं वजज्ञान चत्रं चतुःसमयपदम् । समयचोदनं समयप्रेरणं समयमन्त्रणं समयवस्थनं चिति ।

खधातं विसलं शुइं सर्वधमंविवर्जितम् ।
कुर्वान्त पिग्डरूपेण विवचाहृतरूपिणः ॥
इत्याह भगवान् मर्ववृहेकपृतो महावचधरः ।
बुहं वा वजसबं वा यदोष्कृत् वयमानितुम् ।
विन्तयेदिहं महागुद्धं विवचायधरं महत् ॥
खवजमध्यातं विन्तेत् मञ्जूवकं महावलम् ।
पंचवाणप्रयोगेण मुकुटायं तु संस्मरेत् ॥
पञ्चस्थानेषु मन्बज्ञः क्रुरवकेण पा त्येत् ।
मृष्क्तं "भावयेत् त्रसं" वालवुहि " महायथाः ॥
पञ्चमेकभिदं ध्यानं कर्त्त्यं गुद्धचोदनेः ।
रहस्यं मवमन्त्राणां गीतं वज्ञायेवुहिना ॥
खवज्ञमध्यगतं चिन्तेत् वृहमग्डलमुत्तमम् ।
ह कारवज्ञमस्यगतं विन्तेत् वृहमग्डलमृत्तमम् ।
ह कारवज्ञमस्यायां विन्तेत् वृहमग्डलमृत्तमम् ।

<sup>1.</sup> B बोचिं। 2. R ° इार;। 3. C सत्त्व °। 4. R ° मासे;। 5. BC add ° बजासत्त °। 6. BC बजाम इास्त्व:। 7. BC महाबजां। 8. B रीमज्ञायों। 9. B घां। 10. C ° तान्। 11. C ° द्वान्। 12. C ° बोन।

भौँ बारं चत्रु गैतं घात्वा दर्गयेतः विधानतः।
प्रियेत सर्वसम्लाषां विस्वं विकायविश्वाम् ॥
बृत्तृषाद्येभेडाक्रेगैरिटं योगं विचिन्तयेत्।
नम्यान्तः सर्वदुःखानि चित्तवक्षवचो यद्या ॥
वैरोचनमडाविंबं ध्यात्वा सर्वार्धसम्पदम् ।
वंकारं वक्षातां ध्यात्वा चों कारं जिङ्गागं न्यसित् ॥
भानयं सर्वभस्यायां चिन्तामणिविभृषितम् ।
सर्वदुःखडरं शानां ज्ञानवक्षःभावितम् ॥

द्रत्याद्र भगवान् चिन्तामित्रवज्ञः । यथ भगवान् वज्ञ पार्विश्वत्यागतः महावीरवज्ञतद्यागतं वज्ञभावनावज्ञपदार्यं वागवज्ञेस्यो निस्वारयामास<sup>2</sup>।

### ॥ वी:॥

खबचमध्यगतं चिक्तेत् बृहसगडलसुप्त्भम् । विवक्तकाययोगेन निष्पादोहं विचिक्तयत् ॥ सर्वालङ्कारसंपृषीं पोतं वक्तविकृत्मितम् । जटामुकुटधरं शान्तं ध्यात्वा सर्वे समारमित् । ॥ वौरवक्रीसिमाला नाम ममाधिः॥

षय भगवान् वज्ञघरः समनानिर्घोषवर्ज्यं नाम समाधि समापर्यदं महावज्ञभावनापदं स्वकायवाक् चित्रवर्ज्ञभ्यो निसारयामास ।

<sup>1.</sup> A चन्ना । 2. A ° वेदिदं। 3. AC श्वायत्रको। 4. BC add ° बच्च °! 5. A ° सर्वेत्, CR ' दयत् or ° दत्रेत्।

# ॥ च्ैं॥

खबक्रमध्यातं चिन्तेत् सूर्यमग्डलसृत्तमम् । बुद्रमेघान् विधानन चिवकातमा महायथाः ॥ पातनं कायवाक्चित्तं चुन्द<sup>3</sup>वकौ विभावयेत् ॥ सर्वाकद्वारसम्पूर्णा सितवबी विभावयेत् ॥ बक्रसत्त्वमहाराजं ध्यात्वा मन्त्रपदं न्यसेत् । ॥ वक्रसत्त्वमद्वानसमयं नाम समाधिः ॥

षय भगवान् बळपाणिसवागतः सर्वाणावक्रसस्भोगं नामसमाधिसमार्थ्यदंसमाधिवज्ञ'नयं स्वकायवाक्षित्त बळेक्यो निकारयासास ॥

## ॥ जै॥

खबक्क मध्यगतं चिन्तेत् बृडमग्रङ समुमम् ।
सर्वे दु हान् विधानेन पातयेत् वक्षभावनेः ॥
निष्पाद्येत् महायचं सम्भन्नं द्रव्यसाधनम् ।
यक्ष त्रधरं शानां नटामुकुटविज्ञणम् ॥
पञ्च बृडान् विधानेन पञ्चस्थानेतु भावयेत् ।
वक्षसम् विधानेन मुकुटे तस्य चिन्तयेत् ।
एवं तुष्यति यच्चेन्द्रो नम्भनेन्द्रो महायुतिः ॥
॥ वक्षसमयद्भव्याराधनकेतुत्रीनोम समाधिः ॥

षय भगवान् वज्रपाणिस्त्रयागतो वज्रकामोपभोगित्रयं नाम

<sup>1.</sup> A omits, BC वूँ। 2. A चन्द्र °, BC वून्द्र °। 8. ACR वज्जवसय-भागवस्थितसावा। 4. BC ° चन्न °।

समाधि समापद्ये दं सर्वयिवशीसमयवच्चपदं स्वकायवाक्-चित्तवचेभ्यो निद्यारयामास॥

n चिंा।

खबज्जधातुमध्यस्यं चतुरसं सुग्रोभनम् । चतूरत्नमयं सर्वे पुष्पगत्यसमाकुलम् ॥ खधातुं सर्वयिज्ञस्त्रीः परिपृषीं विचिन्तयेत्"। इदयमन्त्रपदं ध्यात्वा वज्जयोगं समारभेत् ॥ ॥ सर्वयिज्ञणोसमताविहारभावनवज्जो नाम समाधिः॥

षय भगवान् वज्ञपाथिस्त्रधागतः सर्ववृद्ध<sup>3</sup>मन्त्रसिडि-विजृक्षिस्तवज्ञंनाम समाधिंसमापद्येमां डीनसिडिंखकाय-वाक्**चित्तवज्ञेभ्यो नियारयामास** ।

कायवाक् चित्तसंसिडा वृहक् प्षरप्रभाः।

जाम्बृनद्प्रभाकारा होनसिहससाथिताः॥

यन्तर्वानाटिसंसिडी भवेत् वच्यथरः प्रभुः।

यचराजादिसंसिडी भवेत् विद्याथरः प्रभुः॥

तत्नेमानि सर्ववचसिडिक्यगृञ्चमन्वसिडीनि।

सर्वाणि चाकक्याणि मन्त्रसिडिमनोणितेः।

प्रीणयन्ति दर्धनेन जोकधातुं समन्ततः॥

उष्णोषः सर्वसिडीनां भवेत् चिन्तामणिप्रभुः।

बृहवीधिकारं श्रेष्ठं बृहवच्यप्रभावितम्॥

इत्याह भगवान् सर्वायापरिएरकवच्चः।

<sup>1.</sup> C चं। 2. BC add पारायेत् चिनव्ययोगेन विक्रसेकं निचित्रायेत्। चिकार्भवय्योगेन ध्यानं तस्त्र निचित्रायेत्। सस्त्रुवव्यः समाधिका सुकुटे क्रोधं प्रभावयेत्। 8. BC °वव्य °। 4. C ° श्रृद्धा, B ° श्रृद्धा। 5. C omite

षय भगवान् वच्चपाषिः सर्वतद्यागताधिपतिः सर्वतद्यागत-कायवाक् चित्तवक्षविद्याव्रतममादान चर्ये स्वकायवाक् चित्त-वक्षस्यो निस्रारयामास ।

कायवाकचित्तवचार्यां कायवाकचित्तभावनम् । स्वरूपेगैव तत् कार्यमेवं सिंहिरवाप्यते। त्वदं स्वकायवाकचित्तविद्यावतम् । जट। मुक्टधरं विम्बं मितवर्गनिभं महत्। कारयेत् विधिवत् सर्वं मन्त्रमंवरसंवतस्॥ षोड्ण।ब्दिकां ग्रह्म सर्वालङ्कारभूषिताम । चारवक्तां विशालाची प्राप्य विद्यावतं चर्तत्। लोचनापटसस्रोगों वज्जविष्ठं तु भावयेत ॥ मुद्रामन्त्रविधानज्ञो मन्त्रतन्त्रसुधिचिताम् । कारयेत ताथागतीं भायां बुद्दवोधिप्रतिष्ठिताम् ॥ गुद्धपूजां प्रकुर्वीत चतुःसन्धाः महाव्रती। कन्टमलफ्लै: सर्वे भोज्यं भच्चं समाचरेत्॥ एवं बुद्धो भवेत् शौष्रं महाच्चानोदधिः प्रभः। षगमासनेव तत्सवे प्राप्नयात् नाच संशयः ॥ इति ॥ परस्वहरणं नित्यं घातनं च महाहुतम्। रागवळपढं गुप्तं' दुहं मंबरसंहतम् ॥ रांगवळाडू भौ भार्यां" मामकौ गुणमेखलाम्। वाम्बजायचित्तेभ्य दूदं पृजयति सर्वेषा ॥ स्वसद्वां वाऽथवा चिनीत् ध्यानं त्राचरविज्ञणाम् ।

<sup>1.</sup> Aomits. 2. C° बेंबोब । 8. BC° मैं:। 4. BC चिक्ये सु। 5. BCR संता: 6. C कार्यो।

पश्चबुद्धास सर्वज्ञाः ग्रीयको नान संघयः ॥
वनिः भिचां स्मेदित्यं साधको हृद्गिस्यः ।
दृद्गित भयसंवस्मा भोजनं दिव्यमिष्डतम् ।
स्तिक्रमेत् यदिः वज्ञात्मा नागं वज्ञाचरं भवित् ॥
सुरी नागी महायज्ञीमसुरी मानुषोमिष ।
प्राप्य विद्याद्रतं कार्यं चिवज्ज्ञानसेवितम् ॥
इदं तत् सर्वमन्त्राचां गुद्धं तत्रं महानयम् ।
विवज्ज्ञान'सम्भूतं बुद्दवे'सिष्विण्यम् ॥

इत्याह भगवान् मर्वेतयागतविदाः व्रतममयतस्य वरः ।

कृति श्रोसर्वतद्यागतकायवाक् वित्तरहस्यातिरहस्ये गुज्ञ-समाजि महागुज्ञातन्त्रराजि नवीमितिसग्डलवज्ञाभिसम्बोधिनीस पटलः बोड्योऽध्यायः ॥

<sup>1.</sup> B पञ्चतुष्ठाञ्च सन्युष्ठाः, BC एवं बुद्धावि । 2. C वनिष्ठु । 8. BC पि °। 4. C ° चक्त °।

#### सप्तदयः पटसः ।

षय भगवन्तः सर्वतयागताः पुनः समाजमागस्य भगवन्तः सर्वतयागतकाययाक् चित्तवन्तं तथागतं प्रनन स्रोत्नराजीनाध्ये-षितवन्तः ।

> अवोभ्यवज महाज्ञान वजधात् महाव्ध । विमग्डल विवचाय घेष वर्च नमेऽस्त ते॥ दैरेचन महाश्रावः वक्तशान्त महारत। प्रक्रातिप्रभाखरान् धर्मान् दंश वज्ज नमें उस्त ते ॥ रबराजसुगासीर्यं खबचाकामनिर्मल। म्बभावश्वादिन लेप कायव्य नमे प्रस्त ते॥ वक्रामित<sup>3</sup>महाराज निर्विकल्प स्वक्रधक। रागपार्यमता । त भाष वच्च नमोऽस्त ते ॥ समोधवच संबुद्ध सर्वाधापरिपरक। श्चास्त्रसावसंभूत वह सत्त्व नमोऽस्तु ते॥ एभिः स्तोवपदैः शान्तैः सर्वबुद्धप्रचोदितैः। संस्तयाइजसम्भोगात् सोऽपि वज"समो भवेत्॥ चय वक्तधरः शास्ता सर्ववृद्धानुकम्पकः। वजगुद्धपदं शुद्धं वाग्वजं समुदीरयत् ॥ षडो हि सर्वबुडानां धर्मधातु महाचरम्। प्रक्रतिप्रभाख्यं शुद्धं ख्रधातुमिव निर्मेलम् ॥ इति ॥

<sup>1.</sup> BC शुक्का 2. B शास्त्र। 3. B  $^\circ$  स्त्तः 4. BC श्रमोधिसिश्विष्यः 5. R  $^\circ$  शां । 6. B  $^\circ$  सुद  $^\circ$ ।

षय वचापाणिः सर्वतयागताधिपतिरिदं सर्वेबुढकायवच-समयं खकायवाकवित्तवचेश्यो नियारयामास ॥

समयचतुष्टयं रच्यं' बुढैर्ज्जानोद्धिप्रभैः।

महामांसं सदा भच्यं इटं समयमृत्तमम् ॥

भय वज्जपाणिः सर्वतयागताधिपतिरिटं सर्वेबुद्दवाम्बज्जः

समयं स्वकायवाक्चित्तवक्षेभ्यो निश्च।रयामास ॥ समयचतृष्टयं रच्यं वाक्यवक्रमहाचरैः।

विगमूबं च मदा भच्चमिरं गुद्धां महाइतम्॥

**त्र**य वळवा**गा:** सर्वेतयागताधिपतिरिदं वळधरिचत्तवळ-

समयं खकायवाक् वित्तवक्षेभ्यो निश्चारयामास ॥

ममयचतुष्टयं रचा वजसन्नेर्भहर्षि कै:। कथिरं शुक्रसंयुक्तं सदा भन्ना इदबतै:॥

कायवाक्वित्तवचाणां समयोऽयं महाइ,तः।

शाप्रवतं सर्ववृदानां संरच्यो वक्तधारिभिः ॥

यश्चेमं अमयं रत्ते इक्त सत्त्वो महाखुति:।

कायबाक्चित्तगतं तस्य बुडो भवति तत्त्वगात् ॥

षय वच्चपाणिः सर्वतयागताधिपतिः प्रत्येकबुद्वसमयवकं स्वकायवाकचित्तवर्क्तस्यो नियारयामास ।

> दंशना कायिकौ तेषां कायवज्ञप्रतिष्ठिता। सत्त्व।वतारगं भौलसमयः परमगाप्रवतः ।

भय वज्रपाणि: सर्वतिष्ठागताधिपति: श्रावकिष्ठिचा समयं स्वकायवाकि चत्तवज्ञेस्यो निम्नारयामास ।

<sup>1.</sup> B रचेद्°। 2 BC° चारिये;। 8. A यसमें °। 4. B ब्रह्म. R मिष्य °।

द्यकुथलान् कर्मपद्यान् कुर्दनि ज्ञानवर्जिताः'। डोनाधिमुक्तिकास्त्रवें समयोऽयं महाहृतः॥ षय वज्रपाणिः सर्वतद्यागताधिपतिब्रह्मसमयं स्वकायवाक्-चित्तेस्यो निद्यारयासास॥

> मोइमाचेण यत्कर्म करोति भयभैग्वम् । बुडवोधिप्रणेतारं भवतं कायवच्चताः ॥ य बच्चपाणिः सर्वतयागताधिपतिः कद्रसमयं ः

भद्य बच्चपाणिः सर्वतयागताधिपतिः कद्रसमयं स्वकाय-वाक् चित्तेभ्यो निश्चारयामाम ॥

वैधातुकस्थितां सर्वासङ्गां सुरतविङ्कलाम्'। कामयेत् विवेषेभावैः ससयः परसाङ्गतः॥ यय वज्जपाविः सर्वतद्यागताधिपतिः विष्णुसमयं स्वकायः

वाक्वित्तवज्ञेभ्यो निश्चारयामास॥

यावन्तः सत्त्व"सक्षृताः विवच्चां भेदासंख्यिताः। मारयेत् ध्यानवज्जेण वजधातुमपि स्वयम् ॥ स्य वजपायाः सर्वतयागताधिपतिः विवजसमयं स्वकाय-वाकचित्तस्यो निश्वारयामास ॥

> कायवजो भवेत् ब्रह्मा व।म्बज्जस्तु महिन्नदः। चित्तवज्ञधरो राजा सेव विषाुमहर्षिकः॥

भय वज्जपाणिः सर्वतयागताधिपतिः सर्वयज्ञयिज्ञणीसमयं स्वनायवाकवित्तवक्रेभ्यो नियारयामास ॥

भस्क्षियाताहारा नित्यं कामपराः खियः। भाराधयेत् महावक्षसमयेरिभदिःरासदैः॥

<sup>1.</sup> B° विकास: । 2. C° ने । 8. B° वर्जिता। 4. BC विकास-सम्भवान्। 5. C चि° । 6. A सर्व ° । 7. BC° कायाः। 8. A° दितदुः °।

षध वस्त्रपाणिः सर्वतयागताधिपतिः सर्वभुत्रगेन्द्रराज्ञी-समयं खत्रायवाक् चित्रवश्चेश्यो नियारयामासः

> पेशुन्यचीरिता¹हाराः कामगन्धपरास्र ताः। साधयेत् ममयैर्गभरन्यया क्रिथ्यतं ध्रवम्॥

भव वज्जपाणिः सर्वतवागताधिपतिरसुरकन्यासमयं स्वकायवाक्षित्तवज्ञेभ्यो निद्यारयामास॥

> क्रुरा मानभरा क्रान्ता गम्बपुष्पोपभीगजाः । समयो बजपात्रात्तिः दुर्शना वज्ञ भैरवाः॥

षय वजापायः पुरासा वजापायः पुरासा वजापायः ॥

पय वजापायः सर्वतयागताधिपतिः राजसस्त्रीममयं स्वकायवाकिकत्रजोगी नियारयामामः॥

कापालास्थिषुपतैलवमया प्रीगनं महत्। समयः सर्वभृतानां पविवो<sup>6</sup>ऽयं महार्थकृत्॥

चय वचपाणि: सर्वतयागताचिपति: सर्ववच्छाकिनीः

समयं स्वकायवाक्चित्तवक्रेश्यो निश्वारयामास ॥

विषमृत्रक्षिरं भर्जन्' मदााटीश्च पिषेत् सदा। वज्रडाकिनीयोगेन माग्येत् पट्लज्जेः ॥ स्वभावेनेव संभृता विचरन्ति विधातुके। षाचर्गत् समयं क्रत्यं सर्वभक्तः"हितेषिणा॥

॥ सर्वत्रेधातुक<sup>8</sup>समयसमवसरणो नाम समाधि:॥

षय वच्चपाणिः सर्वेतद्यागताधिपतिः कार्यासदिससयवच्यं कायवाक्चित्तवच्छेभ्यो निस्नारयामास ॥

<sup>1.</sup> A चौरा °। 2. C मारसमा, °B माररागवरा °। 8. C ° का:।
4. B ° पातासे, C योषितां। 5. A ° साति °। 6. BC ° वष्म °। 7. C
भष्म । 8. A ° सिंकि °। 9. BC add वर्षाः।

कायिकं विविधं सर्वे कारयेत् वक्तसम्भवम् । बृद्धकार्यकरं नित्यं सत्त्वधातोः समन्ततः॥ अथ वक्तपाणिः सर्वेतद्यागताधिपतिर्वोकसिद्धिसमयवर्षः

चय वक्तपाणिः सर्वेतद्यागताधिपतिर्वाक् सिहिसमयवक्त स्वकायवाक् चित्रवक्षेभ्यो निस्नारयामास ॥

वाक्यकर्मकृतं कृत्कां चै लोक्यामलमग्**डलम्** ।

. वाक्सिबिपदरम्योऽयं समयो<sup>\*</sup> दुरतिक्रमः॥

षय वच्चपाणिः सर्वतयागताधिपतिः चित्तसिवकसमयं स्वकायवाकचित्तवक्रेस्यो निम्नारयामास ॥

मनोवज्ञमयं सर्वे भावयेत् हृद्वजञ्चन् । एषो हि समयः प्रोक्तः विवज्ञानेदाविज्ञवान् ॥ इत्याह भगवान् समनाभद्गे<sup>ः</sup> वज्ञसन्तः । वयाः वज्ञपानिः सर्वेतमाग्रावापिपनिः सर्वेसस्त्रकत्तम

भय वजपाणिः सर्वतथागताधिपतिः सर्वमन्त्रवजसार-समयं स्वकायवाक्वित्तवज्ञभ्यो निश्वारयामास ॥

बुडां खबोधिसत्त्वां खप्रत्येकश्रावकां साथाः । कायवाक् चित्तसंयोगैर्वन्दः यन् नाथमाप्रयात्॥

षय वच्चपाचिः सर्वतयागताधिपतिः सर्वतयागतकाय-वाक्चित्तवच्चध्यानसमयं स्वकायवाक्चित्तवच्चेभोो निद्यारबा-मास ॥

> वज्रसत्त्वस्य सर्वतं कायवाक्वित्तमग्रहकी। ध्यानं विवज्रशोगेन ध्यातव्यं मन्त्रजापिना॥

<sup>1.</sup> AC ° पदं। 2. ए A ° बी। पि, B ° बी। घं। 8. A समजासन्दरी।
4. For this line BC read न बुदान वीधिसन्तांच प्रस्तेननिननायकान्।
5. BC ° देर्ध °।

'षण वज्रपाणिः सर्वेतणागताधिपतिः सर्वेमन्त्रवज्ञसाधन-समयसम्बरं स्वकायवाकवित्तवज्ञेभो निश्चारयामाम् ॥

> सन्नधातुं समासेन ध्यानवज्ञेश चोदयेत्। विवक्तवन्दनागागाः समयो वज्जसम्भवः॥

षय वज्रपाणिः सर्वेतवागताधिपतिः सेवा<sup>3</sup>साधनोप-साधनमहासाधन<sup>3</sup>समयसम्बरं स्वकाशवाक् चित्तवर्ज्जभगो निकारयामास ॥

> खधातं विगमूत्रवज्जेणं परिपृषे विचिन्तयेत् । दद्यात् त्रियध्वबुर्डभाः समयः परमणाञ्चतः ॥

षथ वज्रपाशिः सर्वतयागताधिपतिः सर्ववज्रान्तर्धान-समयं खकायवाक्षित्तवज्ञेभाो निखारयामास ॥

कामयेत प्रतिदिनं वज्ञो<sup>६</sup> चतःसन्धं यद्योत्तमम्।

द्र्यं चोप'हरंत् निखं समयो वज्रपूरकः॥

षय वच्चपाणि: सर्वतयागताधिपतिः खविद्याधरसमयं स्वकायवाक् चित्तवचित्रो निसारयामाम ॥

> कायवाक् चित्तवज्ञाणां मुकुटे ध्यानं विचित्तयेत्। विवजसमयैः सर्वैः क्रुहै जेतुं न शक्यते॥

भव वच्चपाणिः सर्वतयागताधिपतिः सर्वभन्तवधराटि-कर्मिकसमयं स्वकायवाकवित्तवक्षेभग्रो निद्यारयामास ॥

> भ<sup>9</sup>जने कायवचस्त्र बहिवेचघरस्य च । वचघर्मै:" सदा कार्या" सुत्रोहाटविधिक्रिया ॥

<sup>1.</sup> Comits from here to समयो बच्चसकाव: below. 2. A सर्वे । 8. Comits महासाधन । 4. BC ° सकावं। 5. C शोरीन। 6. BC मका। 7. B सापि, C कापि। 8. BC ° दै;। 9. A मो । 10. B सम-वर्ष। 11. B साय।

दुत्याच भगवान् स्वभावश्चाद्यकः।

षय वक्तपाणि: सर्वतयागताधिपति: सर्ववक्तधरस्वकाय-वाक्षितद्वद्यवक्रसमतां विचिन्ता तृष्णोमभृत्॥

षण खल्बनभिलाप्य। नभिलाप्यबुद्धवेत्रसुमेहपरमागु-रतःसमा बोधिसत्त्वा महासत्त्वाः सर्वतयागतान् प्रविपत्यैव-माहः। किसयं भगवान् सर्वतयागताधिपतिर्वेत्वधरः सर्वतयागतबोधिसत्त्वपर्यन्यगडलमध्यं तूष्णीस्थावनाधि-वासयति ।

षय भगवान सर्वतवागताधिपतिस्तान् सर्ववेधिसत्त्वा-नेवसाइ। कायवाक् चित्तवज्ञानुपलिखसावाजरपदं कुल-पुता चयं सर्वतयागतकायवाक् चित्तवज्ञाधिपतिः निःस्त-भावाजरपदं विचार्य तुषाों व्यवस्थितः॥

षस्य च कुलपुनाः सर्वतयागताधिपतेः चिन्तया एतदभृत्॥ कायाचरमनुत्पन्नं वाक् चित्तपदलचषम् ।

स्ववन्नल्पनाभृतं मिथ्यासंग्रहसंग्रहम् ॥ इति ॥

षय मञ्जूषोप्रमुखा महावोधिसत्ताः तान्यवैतयागतानयमाष्टः। मा भगवन्तः सर्वेतयागता वाग्वज्ञपदं मिध्यासमुद्रयेन काल्पयय। तत्कस्मात् हेतोः। सर्वेतयागतवज्ञधातुष्ववः विरितगतानुगितकोऽयं सर्वेतयागतकायवाक् चित्तवज्ञाधिपतिः। तत्कस्मात् हेतोः। सन्ति ब्रह्माद्या महावोधिसत्त्वा महाभिज्ञाज्ञानसंप्राप्ताः सर्वेधमेलज्ञ्चणस्वभावमजानन्तः
एवं विकल्पयन्ति॥ किमयं सर्वेतयागतमहावज्ञात्मा सर्वेतयागत्यमैवज्ञतत्त्वमनभिः ज्ञाय गुद्धाज्ञगं निर्देशतौति।

<sup>1.</sup> B तुष्योभावेन। 2. B स्तभावे, C स्तभाव °। 8. B ° मवि °।

षय भगवन्तः सर्वतद्यागतासान् वोधिसत्त्वानिवभाष्टः।
तिष्ठम्तु तावत् भवन्तो महावोधिसत्त्वा वयमपि सर्वतद्यागतकायवाक् वित्तवद्यगुष्ठाचरं प्राप्य कायवाक् वित्तवोधिं न
जानौमष्ठे। तत्कस्मात् हेतोः। निःस्वभावाचरसंभूत
चनुत्पादवच्याभिमंबोधिर्यावन्तः कुलपुत्राः सत्त्वाः सचसंग्रष्ठेष
संग्रहौताः सर्वे ते वोधिप्रतिष्ठिताः वृष्ठ'वच्याः। तत्कस्मात् हेतोः।
कायवाक् वित्तवच्यन्नानप्राप्ता वतामी सत्त्वास्त्रिकायवज्ञधर्मता मार्यादाय।

षय वच्चपाणिः सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तवच्चाधिपतिस्तान् सर्वतयागतवोधिसवांश्चेनमारः॥

स्त्रभावश्रुद्दनेराख्ये धर्मधातुनिराखये। कल्पनावस्त्रसंभूतागोयतेन चगीयते॥

षय भगवन्तः सर्वतयागता भगवन्तं मद्दावजूपाधि सर्वतया-गतं स्वासिनं नसस्त्रत्वेवसाहः। कुत दमानि भगवन् मर्व-तयागतकायवाक् चित्तवचित्तस्त्रोनि समवसरन्ति, क्व वा प्रति-वितानि।

सर्वतयागताधिपतिर्वचधरं प्राष्टः। स्वकायवाक् चित्त-वच्च समतासन्तानवचप्रतिष्ठितानि भगवन्तः सर्वेतद्यागताः सर्वेसिबोनि सर्वेवचचानानि सर्वे यावत् वैधातुकमिति।

सर्वेतद्यागताः प्रोचुः। सर्वेतद्यागतकायवाक् चित्तवक्र'सिडीनि सर्वे वैधातुकं च भगवन् कुव स्थितम्। सर्वेतद्यागतः द्वानाधि-

<sup>1.</sup> B ° ज़ुद्द ° । 2. B ° वचना, ° C ° वरवा ° । 3. R प्रवेत्र । 4. B वच्चाधिरति । 5. BC omit ° वच्च ° । 6. A adds वच्च ° ।

पतिः प्राष्ठः । साकाशधातुप्रतिष्ठितानि भगवनाः सवेतद्यागताः -सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तवक्ष सिद्यौनि सर्वे वेधातुकं च । सवेतद्यागताः प्रोत्तः । साकाशं भगवन् कृत्र स्थितस्। वक्षभरः प्रोत्थः । न क्षाचित्।

चच ते सर्वतद्यागता वोधिमचा चासर्यप्राप्ता चहुतप्राप्ता इ.सं धमेघोषसकार्यः।

भड़ो वक भड़ो वक भड़ो वकस्य देशना।
यव न कायवाक्वित्तं तत क्ष्मं विभाव्यते ॥
भय वक्षपरः ग्रासा सर्वेबुडनमस्कृतः ।
तिवक्षाया महायायास्त्रिवकः परमेश्वरः ॥
भावतं सर्वेसिडीनां विद्यापृक्षभावनाम् ।
ववक्षपातुमध्यस्यं भावयेत् बुडमगडकम् ॥
कायवकं प्रभावित्वा वकं मृष्ठिं प्रभावयेत् ।
तिमुखं तिकायसस्थृतं विममुरनां विक्तियेत् ॥
वक्षवक्षपरं ध्यात्वा गीम्नं बोधिमवापुषात् ।
कुलभंदनः सर्वेषामिदं गुद्धं विक्तियेत् ।
भावमा भावना तेषां सिष्ठिभेवति नो'त्तमा ।
इत्याद्य च भगवान् विद्यापुक्षवच्यानुष्ठः ॥
धातुंभुतां महाराज्ञों प्रीणयन्तौं विक्तिस्येत्।

धातु भृतां महाराच्ची प्रीणयन्ती विविन्तयत्। एवं तुष्यन्ति ते दृषभाः वज्जकायवित्तच्चणाः"॥ यश्चेदं भावयेत्कखिदोधिसत्त्वो महायथाः। विकायसिद्धिमाप्नोति सप्ताष्टेन महाद्यृतिः॥

<sup>1.</sup> AR omit. 2. A omits this sentence. 8 B ° सर्वेख। 4. Mas. দ सो ° । 5. AR बालत °। 6. A विरुखिता;, BC विस्तृतिता;।

षश्च भगवान् वज्जपाणिः सर्वतद्यागताधिपतिः पुनर्राप कायवाक् चित्तवज्ञसमुज्ञयगुज्ञरङस्यं स्थकायवाक् चित्तवज्ञेभ्यो निश्चारयासासः।

कायवाक्चित्तसमयं महासुद्रार्थकल्पनाम् । भावयेत् विधिवत् मर्वान् जगात् बुद्दलमाप्नयात् ॥ प्रय वच्चपागिः मर्वतद्यागताधिपतिः पुनरिप सर्वसाधक-कायवाकचित्तवज्ञेभ्यो निद्यारयामास ।

> इस्तमुद्रां न बभ्रोयात् यदौक्छेत् मिडिं'मुत्तमाम् । समयः सर्वमन्त्राणां नातिकस्यो जिने<sup>2</sup>रणि ॥

श्रष्ट वज्जपाणिः सर्वेतष्टागताधिपतिः पुनरिप मर्वेबुहमसयं खकायवाकवित्तवर्ज्ञस्यो निष्ठारयामास ॥

> विष्मृत्रश्चक्रस्काः । जुगुपां नैव कारयेत् । भच्चयेत् विधिना नित्यमिटं गुद्धं चिवच<sup>3</sup>जम्॥

षय वच्चपाणिः सर्वेतयागताधिपतिः पुनरपि वाम्वस्रसमयं स्वकायवाकिचित्रवस्रेभ्यो निसारयासास ॥

> चैधातुक्तपथी रम्ये यावन्त्यो योषितः स्मृताः । कामयेत् विधिवत् सर्वा वाम्वचैनं जुगुप्स्यते ॥

चय वच्चपाणिः सर्वेतयागताधियतिः पृनरिप चित्रवच्च-समयं खकायदाकवित्तवच्चेस्यो निश्चारयासास ॥

> यावन्तः सर्वसमयास्त्रिवजकाय'संस्थिताः । प्रीगयन्ति' वजसमयेः वित्तवजुं न जुगुप्तयेत् ॥

<sup>1.</sup> BC ° बोधि ° । 2: BC बुधे; । 8. B ° गुश्चे ° । 4. BC ° ज्ञान ° । 5. A ° लो ।

द्रत्याः भगवान् त्रिवजसमयः'। यद्य वक्तपायिः सर्व-तयागताधिपतिः पुनरिप सर्वतद्यागतगुद्धवक्तं स्वकायवाक्-चित्तवज्ञेभ्यो निद्यारयामास।

पञ्चस्तंधाः समासिन पञ्चनुताः प्रकीतिताः।
वज्र-बायतनान्येव वोधिमनाग्रामगडलमिति ॥
षण वज्रपाणिः सर्वत्यागताधिपतिः पुनरिष वैधातुकः
समुज्ञयंवज्ञं स्वकायवाक्चित्तवज्ञेभ्यो निद्यारयामास।
पृथिवो लोचना स्थाता चव्धातुमीमकौ स्मृता।
पागडरास्था भवेभेजो वायुस्तारा प्रकीर्तिता।

द्रत्याः भगवान् सर्वतयागतभुवनेश्वरो महावस्तरः। यय भगवान् सर्वतयागतकायवाक्षित्तवस्त्रयागतः सर्व-तयागतसमताविहारं नाम समाधि समापद्मः। समापद्य च मर्वतयागतपर्वन्मग्डलमवलोक्य तृष्णीमभृतु।

खबच्चधातुसमयः सैव बच्चधरः स्मृतः ॥

षध खनु मैतियो बोधिमची महासचः सर्वतद्यागतान्
प्रिषिपत्वैनमाह। सर्वतद्यागतकायवाक्षित्तवर्जंगुद्धसमाजाभिजिक्तो भगवान् बजाचार्यः सर्वतद्यागतैः सर्ववीधिसचैद्य
क्रमं द्रष्टव्यः। सर्वतद्यागताः प्राष्टः। बोधिचित्तो वश्च दूव
कुलपुच सर्वतद्यागतैः सर्ववोधिसचैद्य द्रष्टव्यः। तत्कस्थात्
हिनोः। बोधिचित्तद्याचार्यसाद्यमितद्देधीकारम्। यावत्
कुलपुच संत्रिपेण कथ्यामः। यावन्तो द्रष्टिग्लोकधातुषु बुद्यस्थ

<sup>1.</sup> B adds वृद्धा: 1 2. C ° समय ° 1 8. BC वर्म 1 4. ABR तेजी-धातुखु पाण्डराख्याता 1 5. A adds रहस्सं ° 1 6. B ° भिन्नो । 7. BC एवं 1

बोधिसचास तिष्ठनि प्रियन्ति यापयन्ति च, सर्वे ते विष्काल-सागल्यं तमाचार्यं सर्वत्रधागतपूजाभिः संपूज्य खस्वबुद्दचेतं पुनर्पा प्रक्रामन्ति, एवं च बाग्वचाजरपदं निस्नारयन्ति । पितास्माकं सर्वत्रधागतानां मातास्माकं सर्वत्रधागतानाम् । तद्यधापि नाम कुलपुत्र यावनो बुद्धां भगवनो दशसु दिखु विष्ठरन्ति तंषां च बुद्धानां भगवतां यावत् कायवाक् चित्त-वच्चजः पुर्यस्कत्यः म च पुर्यस्कत्यः चाचार्यस्यैवं रोम-कृपायविषयं विशिष्यतं । तत्कस्य हतोः । बोधिचत्तं कृलपुत्र मर्ववृद्धानानां सारभृतसुत्यात्तभूतं यावत् सर्वज्ञ-चानाकरमिति ।

श्रय खलु मैतियो बोधिसची महासची भीतः सन्त्रसः " मानसस्तृत्वीमभृत्।

षय खलु षचीभ्यस्यागतो रत्नकेतुस्यागतोऽमितायुस्या गतोऽमोचिसिडिस्यागतो वैरोचनस्यागतः सर्वधमें सिडिसम-यास्यन्यस्य नाम ममाधि समापदौतान् मर्ववोधिसवाना-मस्यते सा। ग्रग्ने स्थानस्य स्वेवोधिस्याः यऽपि ते त्यस्य दिस्तु वृद्या भगवन्तस्याध्ययस्य सामामितिको पर्वते गुद्य-समानाभिष्यतं याचार्यमागत्य पृत्ययन्ति नमस्त्रुविन्ति च। तत्सस्यात् हेतोः। भास्ता सर्ववुडवोधिस्यानां सर्वत्यागतानां चस्र प्रभगवान् महायस्यस्यः सर्ववुडवानाधिपतिरिति।

<sup>1.</sup> B° माजव्य। 2. C यावच्छास्तास्त्राकः। 3. AR onit. 4. A° क् कः।
5. A° बुद्धानां। 6. A सन्तमः १। 7. BC सर्वेवज्ञासरः। 8. A पश्च।
9. BC onit.

'षय तं सर्वें महाबोधिसचाः तान् सर्वतयागतानेव-माइ:। सर्वत्रधागतकायवाक्तित्रसिद्योन भगवनाः कुच स्थितानि का वा संभुतानि । सर्वतथागताः प्राइः । विकाय-गुद्धं सर्वतद्यागतकाय<sup>3</sup>वाक् चित्तं वचाचार्यस्य कायवाक् चित्त-वजे स्थितम्। महाबोधिसत्ता बाहुः। कायवाक्चित्त-गुद्धवर्च कुत्र स्थितम । मर्वतथागताः प्राहः। साकाशे स्थितम्। महाबोधिसबाः प्राष्टुः। पाकाशं कुत्र स्थितम्। सर्वतयागताः प्राद्यः। न कवित्। यय ते महाबोधिसवा याद्यर्थ्यप्राप्ता पद्गतप्राप्ताः तृष्णौस्थिता पभुवन् ।

चय भगवान् वचपाणिस्तयागतः सर्वतयागतकाययाक-चित्त'गुद्धवच्रममाधर्व्युत्थाय सर्वतथागतान् सर्वबोधिसचां-श्वामन्त्रयते सा । युक्तु भगवन्तः सर्वतथागताः सर्वबोध-सत्त्वाश्च सर्वतथागत'बोधिमत्त्वसंभववत्रं नाम महामण्डलम् ।

यय खल् सर्वतयागता बोधिसवास क्वताञ्चलिपुटा भगवन्तं वज्रधरमेवमाद्यः। देशयतु भगवान् देशयतु सुगतो महामगदनमिति।

> खधातुमध्यगतं चिनीत् चतुरसं सुशोभनम् । बहमग्डलयोगेन ध्यानवचं प्रचोदयेत्॥ वज्ञमगृडलध्यानेन भासनं सर्वचित्रि गाम । पुजां तेनैव विधिना कुवींत मतिमान् सदा ॥ याचार्यं इदये ध्यात्वा यभिषेकं समारभेत्। खधातुं सर्वेबुद्धेस्तु परिपृषीं विचिन्तयेतु ॥

<sup>1.</sup> B omits the whole paragraph. 2. A omits. 8. C | | | | | कार्य । 4. AR adds व्यवस्था 5. A ेती । 6. BC विचि ।

पातयेत् विधिवत् सर्वान् चिश्ववैक्षपदैस्त्ति ।
चर्नन वोधिमाप्नोति सर्वसत्त्वविष्वीम् ।
सिध्यति कायवाक् चित्तं सर्वसिविमहाद्भुतम् ॥
॥ सर्ववृद्दवोधिसत्त्वसमयचक्रं नाम ध्यानमण्डलम् ॥
चय खलु वच्चपायिः सर्वतयागताधिपतिः पुनरिप सर्वतयागतवच्चयोगं नाम कायवाक् चित्तवच्चये निव्यायमाम ।

॥ हुँ क्री:³ खँ॥

॥ ह्र काः ख ॥

खधातुमध्यगतं चिन्नेद्स्यिमांसाद्मिग्डलम् ।

विकायवाक्चित्तहृद्ये वजसन्नं वि'भावयेत् ॥

क्रूरं विक्रतं संजुई नीलोत्यनसमप्रभम् ।

चतुर्भुंजं विधानन कपान हस्तं विभावयेत् ॥

पञ्चरिम्मप्रभोद्योतां स्विज्ञां भावयेत् वृती ।

ध्यानमन्त्रप्रयोगेण किष्याकर्षणमृत्तमम् ॥

विग्र्लं वज्यसमयं कीलकं दाकणोत्तमम् ।

पौड़येत् वज्ज्योगेन वृद्वकायं मिप स्वयम् ॥ इति ॥

पश्च वज्जपाणिः सवैत्यागताधिपतिः पुनरिष वज्ञाहार
ग्राह्मलार्थं स्वायवाक्चित्तवज्ञेभ्यो निद्यारयामास ।

भव वज्जपायाः समत्वागताावपातः पुनराप वजाः समयक्रत्याये स्वकायवाक्चित्तवर्ज्ञभ्यो निश्चारयामास । भन्नं वा भयवा पानं यत्किञ्चित् भज्ञयेत् व्रतौ । विषमूत्रमांसयोगेन विधिवत् परिकल्पयेत् ॥

<sup>1.</sup> AR योगवर्षा । 2. BC समयवर्षा । 3. R हो । 4. BC ° सम्बस्स । 5. A कर °। 6. BC ° से । 7. B ° में ।

चय वच्चपाचिः सर्वतद्यागताधिपतिः पुनरपि सर्वतद्यागत-कायवाक्चित्तवच्चपृताग्रंग स्वकायवाक्चित्तवच्छेभ्यो निद्या-रयामास ।

> पञ्चोपहारपृजागैः पृजनं च प्रकल्पयेत्। एषो हि सर्ववका'गां समयो दुरतिक्रमः॥

चय वक्षपाणिः सर्वतयागताधिपतिः पुनरिप सर्वतयागत-कायवाक्चित्तर्थपूजारहस्यं स्वकायवाक्चित्तवक्षेत्र्यो निया-रयामास ।

दयेन्द्रियप्रयोगेण स्वयुक्ताटिपरिग्रहै:।
पूजयेत् विधिवत् सर्वान् बृद्दबोधिमवाष्ट्रयात्॥
चय वच्चपाणिः मर्दतयागताधिपतिः पुनरपि सर्दतयागतकायवाक्चित्तसम्बरं स्वकायवाक्चित्तवचेभ्यो निश्वारयामामः।

सत्त्वधातोरनन्तस्य मातां<sup>3</sup> समयधारि<sup>1</sup>णीम् । काये विवजसमयै:<sup>5</sup> सम्बरोऽयं मण्डाइतः ॥

भय वच्चपाणिः सर्वतयागताधिपतिः पुनरिव सर्वसाधक-सम्बरवचं स्वकायवाकचित्तवच्चभो निश्चारयामास ।

> <sup>"</sup>कायवाक्वित्तसंभीगं तिगुद्धालयव**ज्ञजम्** । साधयामि चर्षं भटं संगयो नाच मर्वेष्टा ॥

स्य वच्चपासिः सर्वतयागताधिपतिः पुनर्राप सर्वसाधक-वचसत्त्वसम्बरं स्वतायवाकचित्तवज्ञेभ्यो निस्नारयामास ।

<sup>1.</sup> BC सन्ता °। 2. cadd ° वच्च °। 8. A सामां। 4. C ° र °। 5. BC कामधेत् चिवच्चसमये;। 6. B omits from here to निवारयामास below.

वितिस्तानात्रमतिक्रम्य मृधिं मगङ्जकल्पना । भौकारं मध्यगतं ध्यात्वा पञ्चास्त्रतिनपातनम् ॥ भनेन वज्जयोगेन तेवस्त्री भवति चणात् । कायवाकचित्तसौस्थित्यं भवति नाच संगयः ।

षय वचपाणिः सर्वतद्यागताधिपतिः पुनरिप सर्वमग्रङ्ज-धरकायवाक्चित्रगुद्धं स्वकायवाक्चित्रवज्ञेभ्यो निश्चारया-माम ।

> चैत्यकर्मन कुर्वीत न च पुस्तकवाचनम्। मग्डलं नैव कुर्वीत न विवचाग्रवन्टनम्॥

भय वचपाणिः मर्वतयागताधिपतिः सर्वविषपरिहारः स्तथानाकर्षणगुद्धं स्तकायवाक् चित्तवचेश्यो निसारयामास ।

## ॥ भुँ॥

चक्रमध्यगतं स्थाप्य सितांशुज्वालमालिनम् । पौतांशुरिस्मगडनं भावयेत् पौतसिक्सम् । विवक्तरिस्मसमयेबींजोऽयं गुद्यसंभवः ॥

भाष्य बज्जपाणिः मर्वेतद्यागताधिर्पातः कायवाक् चित्त-रचाचक्रमन्त्रं वजसंयुक्तं स्वकायवाक् चित्तवज्ञेभ्यो निश्चारया-मास ।

उँ ह्रलू ह्रलू तिष्ठ तिष्ठ बंध बंध इन इन दृष्ठ दृष्ठ अस्ते ह्रं फट खादा।

<sup>1.</sup> C ° सन्त °। 2. BC ° विवापशार °। 3. C विवार्यः।

भूर्जपवादिषु चक्रां कर्मवज्ञप्रतिष्ठितम् । इ'कारमध्यगं क्रत्वाः' नासमध्यं ममालिखेत् ॥ मन्त्राचरपदैः सम्यक् मगिडतं स्ट्रापयेत् सदा। एषो इिसर्वमन्त्राणां त्रिगुद्वालयसम्भवः॥

षय वजपाणिः सर्वतयागताधिपतिः वजाञ्चनपदं स्वकाय-वाकचित्तवज्ञेभ्यो निम्नारयामास ।

> चतुष्ययैकत्वे च मात्रस्थाने शिवालये। वक्षाञ्चनपदं तत्र कपाले पातयेत्राहा॥

महातेल 'कथिरं विष्ठं पद्ममूर्चं चर्कतृत्तेन' वर्त्तिं क्रत्वा क्रयाचतुर्देश्च्यामदेरात्री वचाञ्चनं पातयेद्दधः तत्रेवाष्ट्यता-भिमन्त्रितं क्रत्वा। विविधा मिडिभैवित इत्याद भगवान् समन्तभटः।

चय भगवन्तः भवैतद्यागता वच्चपाणि सर्वतयागताधिपति-मवसाहः। कतिभिभगवन् गुद्धाःचरैः समन्वागतास्ते बोधि-सवा महासवा य इटं मर्वतयागतवर्यावचं भवैतद्यागत-गुद्धसमयं श्रदास्यन्ति भाविषय्यन्ति च।

"अध बक्रपाशिः सर्वतद्यागताधिपतिः तान् सर्वतद्यागताः नवसाइ। विगुद्धाचारेभेगवन्तः मवेतद्यागताः समन्वागतास्ते बोधिमचा महासद्या य इटं मवेतद्यागतवोधिचर्यावकं अडास्त्रन्ति भाविषयम्ति च। सर्वतद्यागताः प्राष्टः। कतमैस्त्रिभिः। बक्रधरः प्राष्टः। यटुत सर्वतद्यागतकाय-

<sup>1.</sup> AR हु', ° C हैं ° | 2. B ध्वात्वा | 3. C भैरवं | 4. A ° नाति ° | 5. BC omit. 6. C omits from here to आवशिकात्व च |

वचेष, सर्वतद्यागतवाम्बचेष, सर्वतद्यागतवित्तवचेष, एमि स्त्रिभि:।

चय ते सर्वतथागता भगवतो वक्तपाणेः पाइयोर्निपत्य तृष्णौस्थिता चभुवन्।

षय वजपाणिः सर्वतयागताधिपतिः तान् मर्वतयागतान् वीधिसवाधामन्वयति सा । भृतपृष्टे भगवनाः सर्वतयागता पनिमाणि पान् विद्याप्त सा । भृतपृष्टे भगवनाः सर्वतयागता पनिमाणि पान् विद्याप्त सा । भृतपृष्टे भगवनाः सर्वतयागता पनिमाणि यावद् भगवतो दीपद्वरस्य तथागतस्यार्षतः सस्यक्सं वुद्यसातिकान्तस्य काग्न्यप्रसापि महामुनिरिभतं वुद्यस्य न भाषितम् । तत्कस्मात् हितोः । स्वभव्याः भगवनाः सत्रा प्रस्य महागुष्टापदार्थस्य तेनः कालिन तेनः समयेन मया न भाषितम् । यपि तु भगवन्तः सर्वत्यागता प्रस्मिन् गुष्टामाजितम् । यदनैकः गृष्टानदीवालुकासमः । यदनैकः विद्याद्याने व्यायक्तनो वोधिमत्त्वा वोधि न प्राप्नवन्ति । तदिहैव जन्मनि गुष्टासमाजाभिरतो वोधिसत्त्वः सर्वतयागतानां वुद्य द्वित संख्यां गक्कित ।

षध तं सहावोधिमत्त्वा दुदं वास्त्रचाचरपदं श्रुत्वा प्ररोदयामासुः। षध तं सर्वतयागतास्तान्वोधिसवानव-माषुः। मा भगवन्तः महावोधिसवाः प्ररोद्यतं मा च विदुःखं ससुत्यादयत। षय तं महावोधिसत्त्वास्तान् सर्वतयागतानवमाषुः। कथं तं भगवन्तः सर्वतयागता न प्ररोदासद्वे। कथं न दुःखसुत्यादयामद्वे। तत्कस्मात

<sup>1.</sup> B प्रसेखा। 2. A adds सथा। 3. A omits. 4. BC ° कीएमैं:1

हितोः १ पभव्या भगवनाः विगुद्धाचरम् । षभव्या भगवनोऽन्तथो नाम श्रवधेनापि । सर्वतथागताः प्राष्टुः । सामान्याचरपदं कुलपुवा यथा भविष्ठने द्वातं न श्रुतं तथास्माभिरपि सर्वतथागतैः सर्वबुढवेधिसन्त्वे ख कुलपुवानं ग्रह्माचरा न संप्राप्ता नाभिसंबुढाख । तत्कस्मात् हेतोः १ विगुद्धाचरविशुक्तवात् ।

भय ते सर्वे बोधिसत्त्वाः तूर्णी व्यवस्थिता भ्रमूवन्। भय भगवनाः सर्वतयागताः सर्वतयागतक।यवाक् चित्तवक्ययो-षिक्षगेषु विज्ञहार।

भय सा सर्वतयागतिचत्तद्यिता मामको भगवन्तं सर्व-तयागताधिपतिं मद्दावचधरं एभिर्वचचधरकामरितपूचागा-चरपदेः प्रौत्यासंस्तयाँमास।

"तं वजित्त भुवनेश्वर सत्त्वधातो वायाहि मां रितमनोच्च महार्थकामैः। कामाहि मां जनक सत्त्वमहायवस्यो यदौक्कसे जीवितं मञ्जनाधः॥"

अध सा बुबलोचना सर्वतद्यागतकायद्यिता भगवन्तं सर्वतयागताथिपतिं मद्यावच्चथरमेभिः सर्ववच्चकामरति-पूजायाचरपदैः सुखसौमनस्यप्रौत्या संस्तृयामास।

" त्वं वस्त्रकाय बहुसत्त्वप्रियाः इत्तका बुदार्थवोधिपरमार्थं हितानुदर्गीं । रागेण रागसमयं मम कामयस्व यदौक्कसे जीवितं मञ्जनाय ॥"

<sup>1.</sup> C ° भूता। 2. C शुक्,° स्तृतु°। 3. A° दर्भी। 4. AC ° यां, R. ° ये°।

षय सा लोकेखरद्यिता कायावस्थितनेत्री' भगवन्तं सर्व-तथागताधिपतिं महावचधरं कामोपभोगसमयैः संस्त्यामास ॥

"त्वं वचवाच सकत्तस्य हितानुकस्यी कोकार्थकार्थ्यकर्षे मद् मंप्रवत्तः। कामाहि मां सुरतचर्यं समन्तमद्र यदीच्छसे जीवितं मञ्जनाय॥"

षय सा सर्वतयागतकायवाक् चित्तसमयवच्चद्यता भगवन्तं सर्वतयागताधिपति महावच्चधरमनया सर्वतयागत-सुखसोमनस्प्रप्रीत्या मंस्तृयामास ।

> "चं वळकाय" समयाय महाहितार्थं संबुद्धवंश्वतिलकः समता<sup>®</sup> नुकम्यो । कामाहि मां गुणनिधं वहरत्नभृतम् यदीच्छसं जीवितं मञ्जनाश्च॥"

षय भगवान् वज्जवागिस्त्यागतः सर्वकामीपभीगवज-त्रियं नाम समाधि ममापद्मसां सर्वतयागतद्यितां समय-चक्रिंग कामयन् तृष्णीमभृत्।

षयायं सर्वाकाशयातुः मर्वतयागतकायवाक्चित्तवज्ञ-समयशुक्तिकापरिपूर्णी वज्ञोदकवरिपूर्णकृतः इव⁵ संस्थितोऽभृत्।

षयास्मिन्वज्ञानागधातौ यं सत्त्वास्त्रिनायसमयसंभूता-स्त्रिवज्ञिया संस्पृष्टाः भर्वे तं तवागता षर्धनाः सम्यक्संबुद्धाः स्त्रिवज्ञानिनोऽभवन् । ततः प्रश्नति सर्वसत्त्वाः समनाभद्र

BC कायवाक् चित्तक कालेको । 2. BC का । 8. C सुनाता ।
 A च । 5. R कुक्को व्यव । 6. B फास्ता: 1 7. C ॰ प्रवृति सर्व ।

<sup>1</sup>समन्तभद्र दृति सर्वेतथागतकायवाक्षित्तवक्रेणाभिषिक्ता सभ्वन् ।

षव वचपाणिस्तयागतं सान्सवंतयागतानिवसा । हृष्टा भगवनास्सवंतयागताः सर्ववुडधमेसमता। षव ते सर्व-तथागता वचपाणि सर्वतथागताधिपतिमेवमा हुः। हृष्टा भगवन् हृष्टा सुगतं वचन्नानसमता वचन्नानचर्येति। षव भगवन्तः सर्वतथागताः मर्वतथागतथोधिद्वगेष्वभिनिष्कुस्य भगवन्तः सर्वतथागाणि सर्वतथागताधिपति तथागतमेवमा हुः। षाययं भगवन्ना स्थयं सुगत यत्र हि नाम रागाचरपदैः बृह-वोधिरनुगन्तव्येति।

षध वचपाणिः सर्वतयागताधिपतिस्तान्सर्वतयागतानेव-माह। मा भगवनाः सर्वतयागता एवं वद्ध। तत्कस्माहेतोः १ खवचसमयतुल्यत्वात् सर्वधर्माणां न रूपस्त्रस्थो न वेदनास्त्रस्थो न संचास्त्रस्थो न संस्तारस्त्रस्थो न विचानस्त्रस्थो न धातु-नांबतनं न रागो न हेषो न सोहो न धर्मी नाधर्म इति।

षध ते सर्वतयागतास्त्रणीमभ्वन्।

षय भगवान्वचागिः तान्सर्वतयागतान्वोधिसचांचा-मन्त्रयते स्म । चालोचयन्तु भगवन्तः सर्वतयागताः सर्वलोकधातु-ष्विदं सर्वतयागतकायवाक्चित्तवचगुद्यम् । तत्कस्मादेतोः १ भव्या बतामी दशदिक्संस्थिता बोधिसत्त्वा महासत्त्वा षस्य धर्मपर्यायस्य ।

<sup>1.</sup> B adds इति । 2. BC ° स्वर्धतवागताधिपति °। 3. C omits from here to तवागतमिवसाइ: below. 4. B adds सर्वतवागत before.

चय वचपाषिः सर्वतयागताधिपतिः वचधर्मः मामस्वयते स्म । उद्ग्रहाण कुलपुत्र इटं सर्वतयागतसमयतचं वं हि सर्वतयागतेर्धर्मेश्वर वच्चगत इत्यमिषिकः ।

षय वक्तधर्मी बोधिसत्त्वो महासबस्तया<sup>3</sup>स्विति क्तबा तृष्यीमभूत्।

षय ते भगवनः सर्वतयागताः विवज्ञतस्वाचरेषु काय-वाक्वित्तं प्रवेगयामासुः। षय वैरोचनस्वयागतः सर्ववे-धातुककायवच्चेषु विहरन् सर्वतयागतकायसमतामध्यानभ्य तृष्णीमभृत्। षय वाग्वजः तयागतः सर्वत्रैधातुकवाग्वजेषु विहरन् सर्वतयागतवाक् समतामध्यानस्य तृष्णीमभूत्। षय वच्नपाणिस्तयागतः सर्वत्रेधातुकवित्तवचेषु विहरन् सर्वतयागतित्तसमता मध्यानस्य तृष्णीमभृत्।

दूरमवीचत् भगवान् ।

इति सर्वतथागतकायवाक्वित्तगुडारडस्यातिरङस्ये श्री-गुडासमाजि महागुडातन्त्रराजि सर्वतथागतसमयसम्बरवज्ञा-धिष्ठानपटनः सप्तदशोऽध्यायः।

<sup>1.</sup> BC ° पाचि °। 2. A एवस °। 8. A वाग्यक °। 4. C ° दिशता °।

## षष्टादमः परनः ।

षय खलु मैनेयप्रस्टतयो महानेधिसत्त्वाः सर्वतयामिषेक-कायवाक्षित्तगुद्रानिर्देशं सर्वभावेन ययावद् ययासमयं दृष्ट्या श्रुत्वा चाधिगम्य तान् सर्वतयागतान् दृष्टधार्मिकानेवमाहः।

ष हो समन्तभद्रस्य कायवाक्षित्तनिर्णयः। विष्ठरनि विवज्जेण विवज्जेषु ममन्ततः॥ सर्वसत्त्वाः ससुत्पद्मास्यध्यं वजस्वभावतः। बोधिवजपटं प्राप्ता बुढवज्जमहर्षिकाः॥ षष्ठो सुविस्मयमिटमहो णान्तमतीन्द्रियम्। षष्ठो परमनिर्वाणमको संसारसन्ततः॥

ततस्ते सर्वतद्यागतास्तान् बोधिसत्त्वान् महासवानेवम।हु:। एवमेव' बोधिसवा एवमेव' महा'सवा इति ।

षय ते सर्वे वोधिसवा महासवा: पुन: समाजमागन्य तान्-सर्वतवागतान् गुद्धी तरपूजाभि: संपुज्य प्रशिपत्यैककक्तेनेव माहु:।

अहो सुदुर्जभितिहसुपायं बोधिसाधनस्।
तत्वं गुद्धासमाजास्यं तत्वावासुत्तरोत्तरस्॥
अध्येषयामस्त्रां नाष यदुक्तं भृतवादिना।
तद्भृद्धाव बोधनार्धाय सत्त्वानां हितकास्यया॥
अध्य त सर्वतयागतासान् बोधिसवानवमाहः।
साधु साधु महासवाः साधु साधु गुवाकराः।
यत् सुगृदृपदं तन्त्वे तस्त्वे पृक्कितेक्व्या॥

<sup>1.</sup> A. प्राया 2. AR सम्हाबी । 8. Comits. 4. AR बोधि । 5. B. कप्टेंब। 6. BC ेटा । 7. B ेक्ड्री

षय ते-

सर्वे महाबोधिमचाः प्रहर्षी'त्प्रज्ञलोचनाः। पृष्कन्तोह खसन्देहान् प्रशिपत्य सुहर्महः॥ गृष्ठो त्यवः किमचात समाजेति किमच्यते। कोट्रशस्तवः सम्बन्धः योगेत्यव किमवात् ॥ तचं कतिविधं प्रोक्तं गद्धां कतिविधं तथा। रइस्येति किमच्येत परमं कतिविधं भवेत ॥ बोधिचित्तेति निं ज्ञंयं विद्यापुरुषिति निं तथा। वक्तभ्रगिति किं ज्ञेयं जिनकिगिति किं तथा॥ रब्रध्नगिति किंतव चारोलिगिति किंतया। प्रजाधिगिति किं ज्ञेयं कुलमित्यव किं तथा। मोइ द्ति किम्बात देवेत्वव किम्चते। राग इति किसुचात वज्ञमत्र किसुच्यते॥ रतीत्वत्र किसुचेत्रत कयं सम्पदिति सातम्। यमान्तकत किमर्थेन किन्तत प्रज्ञान्तकत्त था। पद्मान्तकृत कयं नाम कयं विद्यान्तकृत्तंथा। समन्त वर्धेति किं ज्ञेयं सन्ववर्धेति किं तथा ॥ जपितत्वच किं ज्ञंयं किसा सुद्र'गसुच्यते। धर्मीदयं कथं भाव्यं सम्बरं कोहणं तथा ॥ देवमोद्दमहारागैः सन्नाधै कुरुते कथम्। मग्डलिति किम्चयेत महान्यासं कर्षं भवेत ॥

<sup>1.</sup> AR पैती । 2. A गुद्धातंत्र, C गुद्धोद्धात्र । 3. AR तक्का। 4. R°कां। 5. R°कां। 6. AR सर्वभक्त °। 7. A°हे°।

प्रथमित्यच किं चेयं चैतं किंमुच्यते ।
ज्ञान वकं कयं चेयं पदमव किंमुच्यते ॥
चोदनं च कथं नायाः ग्रेरणं च कथं भवेत् ।
यासन्त्रणं कथं तेयां वस्थनं कथमव वे ॥
चिभिष्ठकं कथं देयं कथं विद्यादृतं तथा ॥
पद्मास्त्रतं कथं भच्यं पद्मवीर्थं कथं तथा ॥
पद्मास्त्रतं कथं भच्यं पद्मवीर्थं कथं तथा ॥
पद्मास्त्रतं कथं भच्यं पद्मवीर्थं कथं तथा ॥
उपायाः कतिविधासन्त्र उपेयः कीष्टशस्त्रथा ॥
कथमाचां ग्रयच्छित्त योगिनः सवैविज्ञ्याम् ।
कथं कवित्त नानात्वं तस्त्रवं कथ्याश्च चं।

चय तं सर्वतयागतास्तेषां बोधिसत्त्वानां महासत्त्वानां प्रश्नवात्त्रसम्प्रयुत्य सुद्धत्ते महावोधिसत्तं महावक्रधरंमालस्वा तृष्णीसस्वन्। षयते—

सर्वे महाबोधिसत्त्वाः प्रष्ठष्टाः कर्तणात्मनः ।
संबुद्धान् सुगतान् नाषान् प्रचोदन्ति पुनः पुनः ॥
भय ते सर्वतद्यागतास्तान्वो धिसचानवमाष्टुः ।
कायवाक् चित्तवज्ञेण कायवाक् वित्तवज्ञिणः ।
सचार्षे वोधिसचेन्द्राः शृणुन्तु प्रश्नविस्तरान् ॥
भय ते सर्वे महाबोधिसत्त्वासेषां सर्वतयागतानामनुग्रहवचनसुप्रद्याः महाबोधिसत्त्वस्य महावच्चधरस्य कायवाक्-

<sup>1.</sup> BC omit this line. 2. BC ° उपायं। 3. BC समयं। 4. AR कर्मावप्रसराणि च। 5. BC omits महावव्यधर । 6. A ° द्यन्ति। 7. BC महावी °। 8. BC समुद्रायं। 9. B ° सेन्द्राः। 10. BC मृत् गुस्रमिस्तारम। 11. BC परमगुद्रावचनमुपञ्चल, R प्रयञ्जा।

चित्तवचं खवायवाक्चित्तवचैरासम्बा' साधु साधु भगवन्तः साधु साधु सुगता द्वात तूथ्यीमभूवन्।

³ततस्ते सर्वतयागता महाकर्षात्मानः सहदालस्वाधि-तिष्ठन् तेषां महावेधिसत्त्वानामेककारे नैव तान् प्रश्नान् किर्देशन्त स्वः

विविधं कायवाक् विश्वं गुद्धासित्यभिधीयते ।
"समाजं मीलनं प्रोक्तं मर्वबुद्दाभिधानकम् ॥
पंचमं" नवमं चेव दश सप्त चयोदशम्" ।
बुद्धानां वोधिसत्त्वानां दंशना साधनं महत् ॥
चतुर्यं कोड्शं चेव षष्टमं दादशं तथा ।
षाचार्यकर्मसामान्यः सिविध व्रतमस्वरम् ॥
षष्टमं चा० दितीयं च दश पञ्च चतुर्देशम् ॥
इठमनुरागगं चेव उपसाधनसम्बरम् ।
सप्तमं च द्यतीयं च दशकादशपञ्चमम्॥
सिविचेवनिमिनं च सिवाः साधनसम्बरम् ।
सर्वतद्यागतकर्मं नियद्यानुद्यस्वमम् ॥
दानदीर्दान्तमीम्यानां मचानामव तारगम्।
उत्पत्तिक्रमसंबर्धः सवावानिध्यतुः ॥

<sup>1.</sup> BC वचवाको: साधुकारसद्दु: | 2. BC सर्वतवागता | 3. C onnts from तत: ...... द्या सप्त चयोदयम् below. 4. B has instead सर्वे सिलित्वा एकसप्तिनेकस्वरेष | 5. B adds चार्य ते मर्वतवागतास्त्रेषां वीधिसम्बानां महासम्बानां प्रवतासम्बद्धाः एकप्रदेश सृष्ट्यां महासम्बद्धाः विषयः वच्छापा | 6. B omits this lime. 7. B चर्याः | 8. B द्रार्धाः तत्र वीद्याः | 0. B वर्षाः नास, ८ वर्षनासम्बद्धाः | 10. B महासं, ८ वर्षः चैवः | 11. BC वेदाशाधनसुम्सम् | 12. A सम्ब ° | 13. AR ° अवतारणा | 14. B क्रारां चैवः |

गुरू गां मन्त्रमार्गेष' शिष्यागां परिपाचनम्। सुवतस्थाभिषिकस्य सुशिष्यस्य महात्मनः। बुडानां बोधिसत्त्वानां देशना परिमोचना ॥ प्रज्ञोपायसमापत्तिर्योग दत्यभिधौयते । योनिस्वभावतः प्रज्ञा उपायो भावस्वश्रगम्॥ प्रबन्धं तन्त्रमाखातं तत् प्रबन्धं चिधा भवेत्। श्राधारः प्रकृतिश्चैव श्रमंहार्थप्रभेदतः॥ प्रकृतियाक्षते हें तुरसंदार्थफ संतथा। त्राधारस्तद्पायश्र विभिक्तन्त्रार्थसंत्रहः॥ पञ्चनं चिकुलं चैव स्वभावैकशतं कुलम्'। महोक्तिवीधिवज्ञस्य मोत्तरं तन्त्रमिष्यते ॥ तत्त्वं पचकुलं प्रोत्नं चिकुलं गुद्धमुख्यते। अधिदेवी रहस्यं च परमं शतधा कुलम् ॥ श्रनादिनिधनं शान्तं भावाभावाष्ट्यं विभुम्। श्रन्यताकरुणाभिन्नं बोधिचित्तमिति स्मृतम्॥ कायवाकृचित्तवजेष् भैद्याभैद्यस्वभावतः । विद्यया सह संयक्तो विद्यापुरुष उच्चते ॥ पन्त हेतिस्र वेतिस्र वज्जमित्यभिधीयते । धारणं प्रगिति खातं विज्ञानं वज्रप्रकानः ॥ सदसनाध्यमं खातं भूतभौतिकसमावम् । विग्रहः सर्वसन्त्वानां जिनजिम्जननं जिनः ॥

¹A °मामनकाः ²BC याभिः सन्तिकते। ³C °वैकांकुलंतघा।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> B°वकासां। "AB श्रेद्यतेषं अत्भावतः। "A के°।

चित्तं रत्निमिति स्थातमर्थैः सर्वैः समुद्भवम् । वेदकेन भ्रवं वेद्यं वेदना रत्नप्रद्यानः॥ लक्ष्यलक्ष्मभावेस्त सर्वे सर्वेख सर्वतः। रमणं सक्षणं सक्यमारोसिगिति कथाते॥ प्रकर्षक्रतविज्ञानं यत् तत् प्रज्ञेति भग्यते । संस्कारचेतनां धार्यं प्रज्ञाधिगति कथ्यते ॥ क्रसम्बयमाखातमन्वयैरा दिरुचिते। ऋविनाशमनुत्पन्नं यन्नाम तत् प्रकथ्यते ॥ विज्ञानं देषमाखातं देतिं वेति दयैर्दिषाम्। रूपं मोइमिति खातं जडबन्धस्वभावतः॥ वेदना घट्टमानास्था ऋहक्कारस्वभावतः । सञ्ज्ञा संरागमात्मानं वस्तृतः शक्तिसञ्ज्ञम् ॥ संस्कारस्तु सदा ईर्घ्या प्रतीत्य पर्णात्मनाम्। स्वभावं बोधिचित्तं तु सर्वच भवसम्भवम् ॥ कामं चित्तमिति प्रोत्तं रागद्वेषतमोऽन्वितम्। समयं विश्वसङ्काशाभिमुखं कर्मजं फलम् ॥ अदयज्ञानधर्मेर्धा उद्यंतारो मोह उच्यते। श्रन्धोन्यघटनं तत्र देव इत्यभिधीयते ॥ सप्तर्णं रागमा सिक्तिः ज्ञानीऽयं वजम्चते। र्तिरत्यन्तसभोगं सम्पदः स्त्रीसुखं परम्॥ मोहो देवस्तया रागः सदा वजे रतिः स्थिता। उपायस्तेन बह्वानां वज्जयानमिति स्नतम ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B°क्कति। <sup>2</sup> BC <sup>2</sup>कमा<sup>0</sup>। <sup>3</sup> BC <sup>2</sup>कं। <sup>4</sup> A हेति, C देखि। <sup>5</sup> B°क्मीक<sup>0</sup>। <sup>6</sup> R <sup>2</sup>कमा। <sup>7</sup> BC <sup>2</sup>ककति।

श्रविनाशात्मका धर्मा श्रनुत्पादस्वभावतः। समयः सर्वभावानां तेनैवान्तकहसमः॥ श्रविज्ञानात्मका धर्माः परमार्थवि श्रुह्वितः। समयः सर्वेचित्तानां तेन प्रज्ञान्तरुज्जिनः॥ अवाच्यात्मका धर्मा अभावंनामरूपधीः। समयः सर्वधर्माणां तेन पद्मान्तकत् विभुः॥ निर्विकल्पात्मका धर्माः प्रक्रत्या शान्तभावतः। ममयः सर्ववजां गां तेन विद्यान्तकत् प्रभुः॥ ऋविनाशमविज्ञेयं ऋवाच्यमविकल्पितम्। बुडबोधिरिदं ज्ञानं ज्ञात्वा सुखमवाप्नुते॥ मोहो मोहोपभोगेन स्रयमोहो यमान्तरुत्। कायान्त कत भवेत्तेन तथा ज्ञेयान्तकद्भवेत ॥ दोषो दोषोपभोगेन स्यदोषः प्रज्ञान्तसत्। चित्ता नलह वेत्तेन तथा क्षेशान्तलह वेत ॥ रागो रागोपभोगेन धयरागः पद्मान्तकत्। वागन्तकद्भवेत्तेन समापत्यन्तकत्त्रया ॥ मर्वक्रेणसयं यत्तत्ववक्रमस्ययनस्या । सर्वावरणस्यं ज्ञानं विद्यान्तसदिति स्मृतम्॥ क्रोशवजारते शुह्रे सर्वे कर्म विशुध्यते। सर्वकर्मविशुद्धत्वात् विशुद्धं कर्मजं फलम्॥ ग्रहणं रागणं चैव श्राकारनिश्वलन्तया। हेतृत्वच फलत्वच पङ्गिश्चित्तसमुद्भवः॥

¹ C ॰ चत्रः । ª A धर्मीऽभावः। ³ ('॰ धर्मा॰। ⁴ AB खलमा॰। ⁵ R त ते. C तेत्रः। ॰ R विषा॰।

टिकराजादयः षट्काः क्रोधेन्द्रा इति विश्रुताः। भूतभौतिकविख्याता विद्याराजेति विश्रुताः॥ रूपवजादयः षट्ना वजाधिपतयः साताः। समयवजादयः षट्नाः पृथियादिषु पञ्चकाः॥ चित्रवाकायवजैल् सभवन्ति महातानः। प्रज्ञोपायोद्भवं स्कन्धधात्वायतनविग्रहम्॥ निश्चत्व योगतो मन्त्री निष्यस्त्रक्रमयोगतः। सर्वेश्रुद्धधिमोश्लेण मर्वसन्त्रामवर्जितः। सिंइवत् विचरेत् मन्त्री निर्विशक्केन चेतसा ॥ नाकार्यं विद्यते हाच नाभक्ष्यं विद्यते तथा। नावाच्यं विद्यते किञ्चित्राचि नयं विद्यते सदा ॥ श्रममाहितयोगेन नित्यमेव समाहितः। सर्वेचित्तेष या चर्या मन्त्रचर्येति कथ्यते॥ प्रतीत्योत्पद्यते यद्यदिन्द्रियैर्विष'यैर्मनः। तनानी मनने खातं कारक चाणनार्थतः॥ लोकाचारविनिर्मुत्तं यद्त्रं समयसम्बरम्। पालनं सर्वे वर्जेस्त मन्त्रचर्येति कथ्यते ॥ खकखकखभावन्तु विचार्य मनसा इदि। जपं तु सृष्टिसंहारं मन्त्रमुखार्य भेदतः॥ विश्ववजात्मकान् बुह्वान् ज्ञानवीजेन संहरेत्। बोधिनैरात्यवीजेन निरातमां भाव येद बती ॥

 $<sup>^1</sup>$  A चित्तं च कायवाग्वविः।  $^2$  B °f $^\circ$ ।  $^3$  AC समस्तर्चोंति।  $^4$  C ° $\sigma$ °।  $^5$  BC सगीसतं।  $^6$  BC तकारं।  $^7$  B समय $^\circ$ ।  $^8$  A घार $^\circ$ ।

संस्फोर् विश्वविद्यं चध्वबीजेन तं जपेत्। जपं जल्पनमास्थातं सर्ववाङ्मन्त्रमुखते ॥ मन्त्रं मन्त्रमिति प्रोक्तं तत्त्वं चोदनंभाषणम्। यश्रैव हृद्यधिष्ठानं समाधिं च तश्रैव च॥ तेषां मुर्ध्यभिषेकं चंत्रया पूजां च सर्वतः। विद्या विद्यते योगं यस्य वज्रधरस्य च ॥ तस्य भोगाञ्चतुर्ज्ञेयाः स्वाधिष्ठानादिभिस्तवा । वीराणामेकवक्राणां मेकैकं मुर्धि सेचनम्॥ हृत्मुद्रा मन्त्रमार्गे ण मुद्राते खकुलक्रमैः। फलेन हेतुमामुद्य फलमामुद्र हेतुना। विभाव्यमन्यया सिद्धिः कल्पकोटिन जायते ॥ चतुर्भीगसमायुक्तं विद्यापुरुषविज्ञणम् ।. कायवाक्चित्तभेदेन चिकोशेषु विभावयेत्॥ दशारं चक्रमापीतं तच मध्ये विभावयेत। सर्वरिष दशकोधान् दशज्ञानात्मकोदयान्॥ भावयेक्तिरोधचकेखं निष्यस्नेनायचारुखां। वजज्ञालां स्फरेकोधैर्धमन्तं निश्वलोपमम्॥ इति धर्मोदयज्ञानं प्रक्रत्या निर्मलं शिवम्। भावितेन ऋगेनैव बुडच्छुः प्रजायते ॥ क्रमद्वयमुपाश्चित्य विज्ञकां तच देशना। क्रममौत'पत्तिकं चैव क्रममौत्यन्नकं" तथा॥

 $<sup>^1</sup>$  A तत् वादन $^\circ$ ।  $^3$  B °क्तंग।  $^3$  BC °क्कं।  $^4$  A °क्कावा।  $^6$  BC ° $^2$ ।  $^6$  BC ° $^3$ ।  $^7$  B ° $^4$ 0 ° $^4$ 0 ° $^4$ 1 B ° $^4$ 1 ° $^4$ 1 B ° $^4$ 1 ° $^4$ 1 ° $^4$ 2 ° $^4$ 3 ° $^4$ 4 ° $^4$ 5 ° $^4$ 4 ° $^4$ 5 ° $^4$ 6 ° $^4$ 6 ° $^4$ 7 ° $^4$ 8 ° $^4$ 8 ° $^4$ 8 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9 ° $^4$ 9

साधनं प्रतिपत्तिश्च समयसम्बरं तथा। सर्वे तिहस्तरं पूर्वे भि'द्यते क्रमभेदतः॥ रूपशब्दादयः कामाः सुखदःखोभयात्मकाः। जनयन्ति हृदये नित्यं रागदेषतमोदयम् ॥ रागे रागमयं वज्ञं वज्जवद्वलसम्भवमः। रत्नवज्ञायते समयं कामास्ते समयोपमाः ॥ साकारं च निराकारं सर्वगं च्यक्षरात्मकम्। करणं इरणं चैव स्फारणं कुर्य्यात् स्वजापतः ॥ एवं देवं च मोहं च निष्पाद्य भवनचयम्। त्रामुद्धं गृद्धमं शुह्रमर्थं कुर्वन्ति विज्ञणः॥ निष्पाद्य देवचक्रं तु देवयोगेन योगिनाम्। विदाह्य करवजेस संहरेत् ज्ञानवज्ञिसः॥ तांस्तु संस्फार्य संबोध्य तदत्सं इरणं पुनः। श्रभ्यसेद्योगमेवन्तु देववज्ञः स्वयं भवेत् ॥ मार्गं जीवनं चैव चैधातुकमग्रेषतः। करोति समाचेण व्यक्तशकिन मंशयः॥ निष्पाद्य मोइचकं तु मोइयोगेन योगिना। भूषणाद्यानि यत्निंचित्तत्तर्वं चोदयेत्सदा ॥ मोइचित्तोदधिं भाव्यं मर्वरक्षैः प्रपृत्तिम्। दानवर्षं प्रवर्षेत सर्वेषां मोइचिक्रणाम् ॥ प्रदानं इर्णं चैव मर्वद्रव्यमग्रेषतः। करोति क्षणमाचेण चित्तवज्ञस्थिरेण वै॥

 $<sup>^1</sup>$  A वि $^\circ$ ।  $^5$  B ("समं।  $^5$  B स्वाकः निकः चैद, C स्वाकारंच निकरंच।  $^4$  B (स्वसुना।  $^5$  A विघासः  $^6$  B "सोनेसः।  $^7$  A वोधेन।  $^8$  A anion।

निष्पाद्य रागचकं तु रागयोगेन योगिना। ऋपहृत्य सर्वदेवेभ्यः काम'येत् कामयोगतः॥ रतिप्रीतिसबैईषैंः कामकौडाविकुर्वितैः। प्रदातव्यं ततः पच्च देवेभ्यः सर्वचिक्तणा॥ वैधातुकसमृत्यका भार्या देवासुरा ऋपि। कामयन्ति ऋगेनैव मानुष्यः किं पुनः स्त्रियः॥ मगडलमभिषेकं च कर्माग्रप्रसराणि च। अनुष्ठानमधिष्ठानं सिद्धानां गतिर्न्यथा॥ भगं मण्डलमाखातं बोधिचित्तं च मण्डलम्। देशं मण्डलमित्युक्तं चिषु मण्डलकल्पना ॥ मुद्रितं मुद्रया सर्वं स्कन्धायतनधातुना । तेन मुद्रा सदा न्यस्ता मग्डलेति विनिर्दिशेत्॥ श्रङ्गणं दराडग्रसं च खड्नं कोरोषु विन्यसेत्। टिकदराहवलं वालं चकं सुभा मधोर्द्धतः॥ विद्याराजादिवजाणां मुद्रा षट्चकवर्तिनाम् । पृथिक्यादिषु सत्त्वानां मुद्रामग्डलकं खकम्॥ श्रादर्भ वीणां शङ्कां च पाचं विम्वपटांस्तथा। धर्मोदयास्या मुद्रैषा वजाधिपतिवजिणाम्॥ बुद्धात्र बोधिसत्त्वात्र क्रोधराजाभिमुद्रिताः। ततोऽन्या रकवीरास्तु कुस्तवर्सेन कस्पिताः॥ पुष्पमित्यभिधौयन्ते नवयोषित्वधातवः। कायवाकचित्तभेदेन न्यासं कुर्यात् कुलक्रमैः ॥

¹ A कार°। ² B मचात्। ² B °भ्यका। ⁴ C °रूपं। ⁵ BC प्रस्क°।

चैत्यं च सर्वबुडानां त्रालयस्थानमुच्यते । ज्ञानसच्चेन यत् सृष्टं ज्ञानचक्रमिति स्मृतम् ॥ बीजाश्चरपदं प्रोक्षं चिवजाश्चरमश्चरम्। चोदनं बोधनं प्रोक्तं कायवाक्चित्तभावतः ॥ प्रेरणं रिक्ससञ्चारं दश्रदिख्लोकधातुष्। श्रामन्त्रणं सवजाणां सर्ववजनिमन्त्रणम् ॥ रिक्सना सर्ववजाणां सर्ववजाणि तत्पदे। संहृत्य पिएडरुपेण वंधी वन्धनमुख्यते ॥ कायवाक्चित्तवज्ञेग कायवाक्चित्तमगढने। श्रामुद्र कायवाक्चित्तं कल्पयेत् लेखं मग्डलम् ॥ श्रभिषेकं विधा भेदमस्मिन्तन्त्रे प्रकल्पितम्। कलशाभिषेकं प्रथमं दितीयं गृद्धाभिषेकतः। प्रजाज्ञानं दृतीयं तु चतुर्थं तत् पुनस्तथा ॥ मन्त्रयोग्यां विशासाक्षीं संपुष्पां सुक्रसम्भवाम्। गुच्चगुद्धाभिषेकं तु दद्यात् शिष्यस्य मन्त्रिणः॥ खधातुमध्यगतं कत्वा विष्मुचमज्जसंयतम् । वजपद्मप्रयोगेन सर्ववजान् समा जयेत्॥ सर्वास्तान् हृद्ये पात्य कायवाक्चित्तवज्ञतः। उत्सुच्य वज्रमार्गेण शिष्यवत्रे निपातयेत्॥ इदन्तत् सर्ववजाणामभिषेकपदं परम्'। सिद्धान्ति सर्वमन्त्राणि कर्मायप्रसराणि च ॥

<sup>&#</sup>x27;A एछं। <sup>2</sup> BC 'तत्त्वतः। <sup>3</sup> B बक्षः'। <sup>4</sup> A 'खं'। <sup>5</sup> R स्'। <sup>6</sup> R 'खे। <sup>7</sup> R 'वक्षसमी। <sup>8</sup> C 'वके। <sup>8</sup> B 'वसंपदम्।

श्रतिश्रद्धां महाप्राज्ञीं सुरूपां साधकप्रियाम्। रक्योगिकयाभ्यस्तां समयीं समपश्च वै ॥ दक्षिणा चं प्रदातव्या गुरवे साधकेन वै। ऋधोष्य गुरुणा तस्य दातव्या साधकस्य तु॥ मृढे मो हात्मकं योगं मो हरत्यां समन्वितम्। निःसे कान्मोद्दधाराभिमीद्दवज्ञः खयं भवेत्॥ दिष्टे देवात्मकं योगं देवरत्या समन्वितम्। निःसेका'ट् देवधाराभिर्देषवज्ञः स्वयं भवेत्॥ रक्ते रागात्मकं योगं रागरत्या समन्वितम्। निःसेकाद्रागधाराभी रागवज्ञः खयं भवेत्॥ प्रजाज्ञानात्मकं योगं वज्जरत्या समन्वितम्। निःसेकाद् ज्ञानधाराभिः प्रज्ञाज्ञानः खयं भवेत्॥ तामेव देवतां विद्यां यह्य शिष्यं स्य विज्ञामः। पाली पालिः प्रदातव्यः साक्षीक्षत्य तथागतान् ॥ इस्तं दत्वा शिरे शिष्यं मुच्यते गुरुवजिला। नान्योपायेन बुद्धत्वं तस्मादिद्यामिमां वराम्॥ श्रदयाः सर्वधर्मास्तु दयभावेन सक्षिताः। तसादियोगः संसारे न कार्यो भवता सदा॥ इदं तत्सर्वबुद्धानां विद्यावतमनुत्तमम्। श्रतिक्रमति यो मूढः सिडिस्तस्य न चोत्तंमा॥ प्रक्रत्या देइधर्मेषु भाजते मलपञ्चकम्। पञ्जानैर्धिष्ठानात्पञ्चास्तमिति स्रुतम् ॥

¹ B ° श्रातां, R ° श्रातां। ² A omits. ³ ABC ° या ¹ AR ° ताां। ⁵ B ° ग्रो॰। ॰ B ° ग्रीवा॰। ² ABC तुत्ताभिषेत्रकः। 『 B গ্রিফাগ্রিংবি। ॰ B तथो॰।

ज्यां खनं तापनं चैवोद्योतनं रूपदर्शनम्। मन्त्रमत्तिप्रयोगेख भक्षेत्पन्तासृतासृतम् ॥ श्रन्तिश्यतं चिन्ते दज्ञह्नद्वारसभावम्। अधस्तानु तच भागे पद्म'माकार'सम्भवम्। ॐकाराङ्कितमसूतं तच मध्ये निवेश्येत॥ वज्जपद्मसायोगाञ्चाल्य' सन्ताप्य' योगिना । उद्यते स्फटिकाकारं ज्ञानसर्यमिवापरम्॥ त्राक्षय परमास्त्रेग दश्रदिम्लोकधातुषु । श्रम्तं तच संपात्यं भक्षेट भक्षण्योगतः॥ पञ्चवीर्थं तथा भक्ष्यं माध्यमिडिविधानतः। निष्पाद्य च्रष्टरैबीजैरन्यया नैव सिद्धिदाः ॥ अन्तर्जानादयः सिद्धाः सामान्या इति कौर्तिताः। सिडिश्तममित्याहुर्वुडा वुडत्वमाधनम् ॥ चतुर्विधमुपायन्तु बोधिवज्ञेण वर्णितम्। योगतन्त्रेषु मर्वेषु शस्यते" योगिना मदा ॥ सेवाविधानं प्रथमं दितीयम्पसाधनम् । माधनन्तु तृतीयं वै महामाधनं चतुर्थकम् ॥ सामान्धोत्तमभेदेन सेवा तु दिविधा भवेत। वजवतुष्केण सामान्यमत्तमं ज्ञानामृतेन च॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B ज्व°: <sup>2</sup> CR °वर्ष, B धेयं: <sup>3</sup> AB omit this line. <sup>1</sup> C °का भावेत : <sup>3</sup> C पदा? : <sup>6</sup> BCR °वस्तार : <sup>7</sup> R जातं, BC ज्वाल°: <sup>5</sup> A सत्ताप, R सत्ताष: <sup>8</sup> AC ज्वांत°: <sup>10</sup> A °द्राप्त, C <sup>3</sup>जेज्य, B °दाय: <sup>11</sup> A °द्राप्त, C <sup>12</sup> B जास्वातं सम्बात<sup>6</sup>, C वा खातं संख्या ते: <sup>13</sup> ABC पद्रविभा":

प्रथमं श्रुन्धताबोधिं दितीयं बीजसंह्रतम्। तृतीयं विम्बनिष्यत्तिश्चतुर्थं न्यासमञ्जरम् ॥ 'रभिर्वज्ञचतुष्केण सेवासामान्यसाधनम्। उत्तमे ज्ञानामृते चैव कार्य योगघडक्रतः ॥ सेवाषडक्रयोगेन' कत्वा साधनमुत्तमम्। साधयेदन्यया नैव जायते सिडिहत्तमा ॥ प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽय धारणां। ऋनुस्मृतिः समाधिश्र षडङ्गो योग उच्यते॥ दशानामिन्द्रियाणान्त खर्शत्तस्थानान्तं सर्वतः। प्रत्याहारमिति प्रोक्तमाहारप्रतिपत्तये ॥ पञ्चकामाः समासेन पञ्चबृह्यप्रयोगतः। कल्पर्नं ध्यानम्चित तद ध्यानं पच्चधा भवेत ॥ वितर्कं च विचारं च प्रौतिश्वैव सुखं तथा। चित्तस्यैकायता चैव पञ्चैते ध्यानसंग्रहाः॥ गुद्धतन्त्रेषु सर्वेषु विविधाः परिकीर्तिताः। गृद्धं तर्कोदयं तर्के विचारं तत् प्रयोगतः ॥ तृतीयं प्रीतिसङ्काशं चतुर्थं सुखसंग्रहम्। स्वचित्तं पञ्चमं ज्ञेयं ज्ञानं ज्ञेयो दयसमम्॥ सर्वबृह्वमयं शान्तं सर्वकामप्रतिष्ठितम्। पञ्जानमयं श्वासं पञ्जभूतस्वभावकम् ॥ निञ्चार्य पिएडरूपेण नासिकाग्रे तु कल्पयेत। पञ्चवर्णे महारतं प्राणायाममिति स्नतम् ॥

¹ This and the next line are omitted in B('. ² B महिमारेभिः सेवायोगैः। ³ BC ° वम्। ⁴ R ऋत्वन्तु तिकृतु । " A कामाचारं प्रति प्रति । ° C °वा । ³ R प्रभावता । ° C चेवं चानों ° । ° R नातां।

स्वमन्त्रं हृदये ध्यात्वा प्राणिबन्द्गतं न्यसेत्। निरुध्य चेन्द्रियं रत्नं धारयन धारणा स्नतम्॥ निरोधवजगते चित्ते निमित्तमुपजायते। पञ्चधा तु निमित्तं तद् बोधिवजेग भाषितम् ॥ प्रथमं मरौचिकाकारं धृस्राकारं दितीयकम्। तृतीयं खद्योताकारं चतुर्घ दीपवञ्चलम् ॥ पञ्चमन्तु सदासोकं निर्भं गगनसन्निभम्। स्थिरन्त वज्रमार्गेण स्फारयीत खधातुष ॥ विभाव्य यदनुस्मृत्या तदाकारन्तु संसारेत्। श्रनुस्मृतिरिति ज्ञेया प्रतिभासोऽच जायते ॥ प्रज्ञीपायसमापच्या सर्वभावान् समामतः। मंह्रत्य पिराडयोगेन विम्वमध्ये विभावनम् ॥ भाटिति ज्ञाननिष्यत्तिः समाधिरिति संज्ञितः। प्रत्याद्वारं समामा च सर्वमन्त्रैरधिखते॥ ध्यानज्ञानं समापद्य पञ्चाभिज्ञत्वमाप्रयात्। प्राणायामेन नियतं बोधिमत्त्वैरिधवते ॥ धारणान बलाद्यित्यं वज्रमन्त्वः समाविशेत । श्रनुस्रतिसमायोगात्मभामग्डल जायते ॥ समाधिवसितामाचं निरावरणवान्भवेत्। तिचनं हृदये सद्य चतुर्वजप्रयोगतः॥ श्राक्षय परमास्त्रेण चित्तं मन्त्रमयीकतम्। मन्त्रमूर्तिप्रयोगेण बोधिगायामुदासरेत्॥

<sup>&#</sup>x27; ABC "तका"। ' R नियतं, B निरतं। ' R "प"। ' ABC "तिरोच्चते। ' BCR "ता। ' ABC चन्द्रव"।

खमग्रद्रसमारूढं बोधि संयोगभावनैः। तिश्वतं ज्ञानिबम्बेन भावनमुपसाधनम् ॥ दर्शनं च दिथा यावत् तावत् षण्मासभावनम् । सर्वकामोपभोगैस्तु कर्तव्यं सर्वतः सदा ॥ दर्भनं यदि षण्मासैर्यदृत्रं नैव जायते। श्रारमेत चिभिवारीर्थयोक्तविधिसम्बरीः ॥ दर्भनं त क्रतेऽप्येवं साधकस्य न जायते। यदा न सिध्यते बोधिईठयोगेन साध्येत ॥ ज्ञानसिडिस्तदा तस्य योगेनै वोपजायते । कुलभेदप्रयोगेस वजकीलेन कीलयेत्॥ वशीकरणरक्षां च ततः कर्यात्रयोगतः। महारागनयेनैव संहत्य ज्ञानचिक्तंग्म ॥ योषितं स्फार्य नवधा साध्याया विग्रहे न्यसेत। परिवर्त्य चतुर्मुद्रां मग्डलं तच कल्पयेत्॥ त्रात्ममध्यगतं कत्वा संहरेत्सर्वचिक्रं एम्। सर्ववज्ञमयं कत्वा तदा बोघिं विभावयेत्॥ चतुर्भिश्चोदनागौतैर्देवौभिश्चोदिते हृदि। च्यध्ववज्रमयं चिन्तेद्ं ज्ञानवहेहभावनम् ॥ मदेन भिद्यते वर्षं रसेन हृद्यं तथा। खहेत्रभिषेकेण फलमाधारभेदतः। मन्त्रेण भिद्यते चंर्म विद्यापि धर्ममुद्रया॥ षद्चक्रवर्तिनी राज्ञ उष्णीषात्त् विनिःस्टता।

¹ BC विचि°। ² B° लम्भतैः। ³ B('तस्यावग्रसमे°। ⁴ R° विचि°। ⁵ R° विचि°। ॰ R° वि चोदते। ³ R चिचं। ॰ R घ°।

विद्याराचौति विख्याता चतुर्भीगा महर्धिका। सर्वकामेति विज्ञेषा वजाधिपतयस्तवा ॥ ध्यानवज्रेण सर्वेषामभिषेकः प्रशस्यते । ऋनेन विधियोगेन ज्ञानेन मह विग्रहम्॥ कायवाक्चित्तवजेणादयौ कर्णसाधनम्। पुर्वीक्रीनानुसारेख विद्यापुरुषविज्ञणः॥ श्रात्मवन्मण्डलसृष्टिर्महासाधनमुख्यते । मेवाकाले महोष्णीयं विम्बमालंका योगतः॥ उपसाधनकाले तु बिम्बमस्तकुर्डलम्। साधने देवतायोगं कुर्यानान्त्री विधानवितं॥ महासाधनकाले च बिम्बं बुडाधिपं विभुम्। इदं तत सर्ववजाणां रहस्यं परमयोगिनाम्॥ इति बद्धा विभागेन माधयेत्मिडिमुत्तमाम्। श्रन्यथा नैव मंसिडिजीयते उत्तमं शिवम् ॥ कल्पकोटिसइसेऽपि बुद्धानामपि तायिनाम्। साध्यसाधनसंयोगं यत्तत सेवेति भएवते ॥ वज्रपद्मसमायोगसुपसाधनसुच्चते । साधनं चालनं प्रोत्तं हुँफदकारसमन्वितम् ॥ खभावं खमुखं शान्तं महासाधनम्चते। सर्ववडाधिपः श्रीमान् महावज्रधरैः पदम्॥ उपेयः सर्वबुद्धानां धर्माणां सैव धर्मता। यदाकर्मानुरूपेण योगमालंब्य योगिनः॥

 $<sup>^{1}</sup>$  B "का नवाँ।  $^{1}$  A "तः।  $^{3}$  BC "बुद्धाना।  $^{4}$  R "घरो, BC "घरो"।  $^{3}$  R संसारेका।  $^{6}$  R "कस्का।

निष्पाद्य मण्डलं तत्र श्रावयेत्समयदारुणम्। समयं रक्षयेत्पूर्वे कायवाक् चित्तवज्ञिणः॥ श्रयवोष्णीयसम्यो ययोक्रविधिमस्यवैः । तत्तत्ं कर्मानुरूपेण स्व'चकाचां तु दीयते॥ साध्यम'स्यापि यहेइं मग्डलेन विभावयेत । अपरं श्रावयेत तस्य तेषां देइस्थचिक्रणाम् ॥ तस्य पातं ततः कत्वा निष्कान्तान् प्रविभावयेत्। श्राक्रष्य मर्वभावेन खचके तान् प्रवेशयेत्॥ क्तवा प्रतिकृतिं तस्य यथोक्तद्रव्यसमावैः। लिक्रमाक्रम्य पारेन कोधाविष्टेन चेतमा। यहीताज्ञान् ततः कोधान् नानाभीतगर्यीर्रतान्। प्रेषयेत् घात "नार्थाय साध्यमाधकविज्ञणः॥ वन्धितं ताडितं तेन कोधराजेन वेष्टितम्। मन्तप्तं वाससमातं माध्यमाकर्षयेत्ततः॥ पातयेत्प्रतिकतौ तस्य चिवजस्य तु मन्त्रिणः। कौलयेत्कौलमन्त्रेण मुध्धं कर्छ तथा हृदि॥ र्रतिश्रोपद्रवान् रोगा"न् नानाविषममुद्भवान् । निपात्य तच विम्बेषु तेपामिप सुकौस्रयेत्॥ ततः सर्वप्रयोगेण" यथोक्तविधिमकावैः। यन्त्रमन्त्रप्रयोगादीन् योजयेत्वर्मभेदतः॥ जपं वा' लिक्साक्रम्य होमं वा क्रोधमण्डले। ध्यानं वा क्रूरसत्त्वैस्तु खाद्यमानं प्रकल्पयेत्॥

¹ B ँद्ये: । ² B °भावनैः । ³ A तत्तवः । ' AR तः । ' R साम्रकः । ' B °शम्ब । ' R °विष्यता । ' R °क्ष । ° R °तातु । ¹ ° C घाट°, B स्रोतः । ¹¹ AR °नागः । ¹² BC ततः सर्वत्र सोगेषु । ¹' C स्वः ।

मदद्ः।

शान्तिके शान्तिवन्तं तु पौष्टिके पुष्टि मानसम्।
वश्चे एकं मनः कत्वा क्रीधे कुईं प्रसाधयेत्॥ इति॥
श्रव भगवन्तः सर्वतवागतात्तिषां वीधिसत्त्वानां महासत्त्वानां संश्चर्यकेदं कत्वा सर्वसंश्चयकेतारं कायवाक्वित्तवर्जं सकायवाक्वित्तवज्ञेषु विदरनं सकायवाक्वित्तेनासंब्य
तूब्बीमवस्थिता अभूवन्।

श्रव ते सर्वे बोधिमत्त्वा महासत्त्वास्तान्तर्वतयागतान् श्रनेन स्तोचराजेन स्तुवन्ति सा।

नसले सर्वकायेभ्यः सर्ववाग्भ्यो नसो नमः।
'नमले सर्ववित्तेभ्यः सत्त्वहृद्भ्यो नसो नमः॥
कायवाक्वित्तवज्ञायां कायवाक्वित्तभावतः'।
सत्त्वासमसमा बुद्धाः कः साध्यः कश्च साधकः॥
सर्वबुद्धविघातेन साधकस्यं महात्मनः।
कश्चं न खिष्यते पापैर्यदि खिप्तः फखं कथम्॥
अथ ते सर्वतथागतालेषां महावीधिसत्त्वानां साधुकार-

साधु साधु महासचाः साधु साधु महासुने ।
साधु साधु महाघोषाः साधु साधु महामहाः ॥
सर्वबुहाधिपः श्रीमानाचार्यो वीधिवज्ञिखः ।
मायावत्सर्वभावान्वै स्टिष्टसंहारकारकः ॥
तेन तस्य न पापं स्यात्युख्यं नैव तथैव च ।
यस्य न पृष्यं पापोऽस्ति तस्य वीधिः प्रगीयते ॥

¹ BC एड॰। ² ABC कोधान् कुरान्। ² R °त्तारं। ⁴ A °त्वारं। ⁵ C omits this line. ⁴ BC °जासतः। ' AC °केन्द्र, R °केन्द्री। ³ A °तानः। ³ B °ध्याः।

वश्वनं तस्य नायस्य नाशनं सर्वदेहिनाम्।
दुर्गतिर्नेवं जायेत बोधिश्वापि न दुर्श्वभा ॥
पूर्वेश क्रतकर्मेश घोरेश यदि ना रकम्।
जन्नूनां जायते तेषां नारकाशां महत्कत्वम्॥
श्वानेन मुद्दिता भोन्ति साध्योऽयं बोधिविज्ञिशाम्।
परमानुग्रहो ज्ञेयः सत्त्वानां तेन योगिनाम्॥
निग्रहानुग्रहं कर्म तेन क्रयं महात्मनाम्।
महासाधनपर्यन्तं क्रया कर्म समारभेत्॥

श्रव ते सर्वे बोधिसच्या महासच्याः सर्ववज्राणां महाकर-णानयधमें श्रुत्वा तुष्टाः प्रतुष्टाः सन्तुष्टाः साधुकारमदद्ः।

> साधु साधु महानायाः साधु साधु महासुने। साधु साधु महाधर्माः साधु साधु महाक्षपाः॥ ऋहो समन्तभद्रस्य क्षपा परमनिर्मला। क्रूरकर्मेऽपि दुष्टानां वृद्धत्वफलदायिका॥

त्रथ ते सर्वतथागतास्तेषां बोधिसस्त्वानां महासस्त्वानामेव-माष्ट्रः। तेन हि कुलपुचा ऋस्मिन्सर्वतथागताभिषेकगुद्ध-समाजेऽभिषिक्तेन मन्त्रिया न चिस्तत्र्यं न संचिस्तत्र्यं न संचासमाप्तव्यम्। तत्कस्य हेतोः !

> बोधिवजाभिसम्भूता देषवजादयो महाः । प्रतिश्चेपो न कर्तव्यः प्रबन्धे मन्त्रसंग्रहे ॥

श्रव ते बोधिसत्त्वा महासत्त्वास्तान् सर्वतथागतानेक-कछेनाभिर्गाथाभिः सुवन्ति सा।

¹R मा° । ²B°र्मतत्त्वं। "ABR°न्, Cन्तः।

यं चाधवज्ञमुद्यं भवमोध्यभूतं शान्तं निरावरखगुद्रखधातुभावम् । बुद्धादिबुद्धपरमेश्वरबोधिवजं तं कार्यंचित्तं चचनैः सततं नमामः॥

यदूपवेदनसंज्ञसुसंस्कृतं च विज्ञानमायतनपट्कपडिन्द्रियं च । ऋतेजवायुप्रधिवीगगनं च सर्वान् तान बोधिचित्तसहश्चान् विपुखान् नमासः॥

यस्रोह देष तय राग सवज्ञधर्मान् विद्याप्रयोगजनितान् सततं प्रधर्मान् । नानाविचिचर्तिविद्यस्थानस्थान् तान् बोधिचित्तसदृशान् विपुत्तान् नमामः ॥

संग्राइषं रित तथ क्रितिनथुषं च हेतुफाषप्रक्रितिचित्तगतातुधर्मान् । स्रमं दोष राग तथ श्वावरण्य वजान् तान् वोधिवजंसहणान् विपुषान् नमामः ॥

ध्यायन्ति ये इसुं विशुक्षमनादिभावं प्रज्ञा-उपायजनितं विगतोपमं च । गुद्धाभिषेकन्नतसम्बरयोगनित्यं तान् वोधिवज्ञ इव खब्ध सदा नमामः॥

<sup>&#</sup>x27;A 'वा। 'MSS. add ताकू which is redundant and disturbs the metre. 'B 'वचा'। 'AR सततं। 'A तमम', BC तम'। 'ABC रिक्क'। 'R इसं।

ये भावयन्ति इसु उत्तमसिध्युपायं
सेवा'विधानसुपसाधनसाधनेन'।
ये महासाधनमितिनिश्चित'साधकेन्द्रास्तान् बोधिवज इव खब्ध सदा नमामः॥
'ये साधयन्ति कतसन्धवतुष्कवजैरन्तर्हितादिविविधानिह होनसिहीन्'।
अविनष्टमार्ग इसु बुह्युरुप्रसादैस्तान् बोधिवज इव खब्ध सदा नमामः॥

श्रुष्वित्त ये इसु समाजसुगुझातन्त्रं स्वाध्यां करोन्ति च पठित्त च चिन्तयित्त । पृजां करोन्ति च खिखन्ति च खेखयन्ति तान् वोधिवज्ञ इव खद्य सदा नमामः॥

स्वाध्यां च यें इसु ऋभियुक्तसुसाधकेन्द्राः श्रान्त्यादिकर्मप्रसरेख सुकल्पितेन। यन्त्रेख मन्त्रविदितेन तथ सुद्रितेन तान् वोधिवज इव लख्य सदा नमामः॥

ये देशंयनि च स्प्रशनि च संस्मरनि श्रखनि साधकविभोः खबु नाममावम्। श्रद्धां करोनि च वसनि च एकदेशे तान् वोधिवज्ञ इव खब्ध सदा नमामः॥

¹ R repeats. ² R ° नखा। ¹ ABC विश्वल १। ¹ Lacunæ begins in A and continues up to वोधितस्वा सञ्चायशाः। ¹ R ° संवाः। ¹ BC करोति। ² BC ध्वालापाय (१)। ³ B( ¹ ैकेस्तेः। ² CB रखं । ¹ ¹ B कुर्वलत, C करोति।

एभिः स्तोचपदैः शान्तैस्ततृयात् सर्वनायकान्। श्रमुमोद्द्यन्ति ते नाषा वोधिसत्वा महामहाः॥ सुभाषितमिदं तन्त्रं सर्वतन्त्राधिपं पर्म्। सर्वताषागतं गृद्धसमात्रं गृद्धसम्भवम्॥ इति ॥

इद्मुक्ता ते सर्वतथागतास्ते च बोधिसम्बा महासम्बाः स्वकायवाक्चित्तवञ्जेषु विहरनं कायवाक्चित्तवञ्जस्य काय-वाक्चित्तं स्वकायवाक्चित्तेनासम्बद्ध तूष्णीमभूवन्॥ इति॥

॥ इति श्रीसर्वतयागतकायवाक्चित्तरहस्यातिरहस्ये गृद्ध-समाजे महागृद्धातन्त्वराजे सर्वगृद्धानिर्देशवळ्ळ्ञानाधिष्ठानं नाम पटलोऽष्टादशः॥

> ॥ समाप्तोऽयं श्रीगुद्धसमाजस्य तन्त्रराजस्य पूर्वाईकायः॥

¹ B °दक्राः ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R ends here.

## Index of Words.

## ¥

|                        | £:         | 1                      | g:                  |
|------------------------|------------|------------------------|---------------------|
| <b>याज्</b> यवच        | १९         | <b>चनुस्पृ</b> ति      | १६६, १६८            |
| व्यक्तीभ्य ३,४,५,२८,३  | £, 8૭,     | बनाकरात्               | 244                 |
| 8=. 8€, 48, 94. 9      | €, ೨೨,     | चनार्ज्ञान ५७, ११      | ७, १२४, १६२         |
| E8, ११३, ११८, १२७, १३८ |            | वन्तर्जानकरी           | 48                  |
| अक्रोधवच २,२३,३        | ₹4.8€      | <b>अन्</b> तर्ज्ञानसमय | १३२                 |
| चगुर                   | وح         |                        | K.W.                |
| व्यक्रि                | şe         | व्यन्त्य               | ६ स. छ              |
| चयचर्या                | 30         | व्यय                   | १३७                 |
| व्ययसम                 | ₹०         | व्यवस्थित ७०,          | <b>७</b> ८, ८२, ११८ |
| आकृषा ८१, ५८, ५५. च    | .e, ⊂9,    | व्यपराजितवच्य खुच      | 9¥                  |
| १९८, १४६               |            | অৰ্বকা                 | 2                   |
| <b>चतुः</b> ना         | १२६        | व्यभव                  | <b>२88. २8</b> %    |
| बद्धार हा              | €. ₹ 0 %   | व्यभाव                 | १२                  |
| व्य चलवव्यच्या समय     | -cy        | व्यभिचार               | ٤٠                  |
| वाचनाग्र               | ∂€્        | व्यभिचारक              | €8                  |
| चारच                   | 38         | व्यभिचा                | ५७, १३३             |
| ષ્પર્ધમં               | 5 80       | व्यभिभवनवव्य           | <b>₹. १</b> ३       |
| व्यधिदेव               | १५३        | व्यक्तिकेक ३५,६७,६     | च, ६६, १२०,         |
| व्यधिपति (र            | ६, १२०     | १३८, १४०, १५१          | , १४८. १६०.         |
| व्यधिकान ५८, ११५       | . १46      | १६४, १६६               |                     |
| व्यधिकानपदस्मृति       | 50         | व्यभिवेकपद             | १६०                 |
| व्यनादस्ट              | €8         | व्यभिवेकरचस्य          | १२०                 |
| व्यनुगमनाप             | €₹         | व्यभिसमय               | १३, ३१              |
| चनुत्पादानुस्य तिभावना | ₹₹         | व्यभिसमयवच             | १२                  |
| व्यवस्थान              | १५२        | विशसम्बद्ध             | 688                 |
| चनुरागसमन              | <b>₹</b> ₹ | व्यभितन्त्रोधिवच       | €                   |
| धनुरागगवच              | •          | व्यभिसम्बोधिनयवव्य     | 99                  |
| <b>य</b> नुष्ठाम       | १५८        | वसित                   | 94                  |
|                        |            |                        |                     |

|                         | · · · ·      |                   | ę:                   |
|-------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| व्यमितवच                | ₹. 89        | व्याकाश्रधातु     | ११०                  |
| व्यक्तितसम्भववृष        | <b>~</b> ? : | व्याका प्रवद्य    | १, 89                |
| चमिताभ इ                | €, 8€, ¥8    | षाकाश्रसमतादय     |                      |
| वामितायुः इ. १२. १८, २  | ₹. 89. €₹,   | व्याकामार्थ       | >2                   |
| €€. ११8, ११€, १         | ác.          | व्याक्तति         | १५३                  |
| षास्तवच                 | ११६          | वाद्ययमग्रहव      | <b>€</b> €           |
| <b>चम्</b> तसमयवच्यको ध | €0           | व्याचार्य         | १३८                  |
| चास्तसमयसम्भववच         | ବ୍ୟୁ :       | বাংগাবন্ধ         | <b>૯૫, <b>€</b>€</b> |
| वमोध                    | 48           | व्यादर्भ          | १५८                  |
| व्यमोचनाम               | ६१           | चादियोग           | <b>?</b> ¥           |
| व्यमोघचान               | १००          | आधार              | १,५३                 |
| व्यमोत्रवक २, €. २३     | इ. ४८. १२०   | <b>भ</b> ानन्तर्थ | ₹•                   |
| व्यमो वर्वाचमान्        | **           | व्यासम्बंश        | રપૂર, ₹€∘            |
| बनो प्रसमयसम्भववच       | €            | श्चायतम           | 989                  |
| चमो वसमयसम्भवकेतृबच     | <b>€</b> ₽   | আনে}লিক্ ব        | . २०६, १४०, १४८      |
| व्यमोपसिद्धि ३.१।       | ४. ⊂२, १३०   | व्यार्वभौम        | 200                  |
| व्यमोपसिद्धित्व         | १३. २३       | व्यानोक           | <b>१</b> ६४          |
| व्यवोसय                 | દશ           | <b>भा</b> वस्त    | १७०                  |
|                         | . ११०, १११   | व्यासन            | <b>६६.</b> १३८       |
| <b>व्यक्</b> तृल        | 188          |                   | <u>द</u>             |
| व्यक्तियति              | ₹8           | হল্ <u>দ</u>      |                      |
| वर्षत                   | १८६          |                   | £                    |
| व्ययसमयमास              | યુપ          | ise               | •                    |
| व्यसंचार्य              | १५३          | हैति<br>हैक्की    | ₹9                   |
| वसुर्वन्यासमय           |              |                   | , tis                |
| बसरी                    | १२६          | इंब्रोधरायमश्चिम  | , e                  |
| व्यस्थि                 | १८०          | . इंड्योर्सल      | -                    |
| व्यस्थिचूर्ग            | १०३          |                   | ত্ত                  |
| वाष्ट्रंकार             | 8 # 9        | उचाटन             | es.                  |
|                         |              | ' खत्पन           | १८. इइ. ७८           |
| श्रा                    |              | <b>उत्या</b> ड    | 15                   |
| च्याकर्षग्रद            | €9           | उदान              | 8                    |
| बाकाग्र ३७, १०८, १११    | . ११२. १३४   | <b>उद्योत</b> न   | १(१                  |

|                        | g:                  | ,                          | g:                   |
|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| जगम्ब ं                |                     | कामधातु                    | ₹5, ११+, <b>१</b> ११ |
| उपसाधन ५७, ५           |                     | _                          | र्€                  |
| १६६, १७१               |                     | काममो ज्ञसमयवच             | en.                  |
| <b>उपसाधनसम्ब</b> र    | ¥ <b>८. १५</b> २    | कामोपभोग                   | 20                   |
| <b>उपस्थानस्</b> धृति  | ₹E                  | काय                        | ११०                  |
| जपाय १८८, १५           | ₹. १५₹. १५8.        | कायगुद्धा                  | €=                   |
| १६२, १ ००              |                     | कायभाष                     | 48                   |
| <del>जपेब</del>        | १४१                 | कायद्यिता                  | <b>१</b> 8५          |
| उलूक                   | ₹ ∘ 3               | कायभग्रहल                  | ९१६. १९८, १९५        |
| उम्मी विवयाचन व        | 99                  | कायवचा १, ५५,              | १२८, ११२, ११४        |
| उद्योगाराधन            | 6.6                 | कायवचागुद्धा               | 8.8                  |
| ₹                      |                     | कायवच्यसम्                 | १३८                  |
| <b>ग्</b> कन्य         | 55                  | कायव <del>की</del>         | 9.9                  |
| स्कार ।<br>स्कारीर     | 284                 | कायवाक्चित्रगुद्धाव        | व २४                 |
| रक्तिक<br>रक्तिक       | 6.                  | कायवाक्चित्तवचातुः         | स्पृति ३८            |
| र कान्त्र<br>स्कान्त्र |                     | कायवाकृचित्रविसम्ब         | प्रदेशवाचा ⊂         |
|                        | 26                  | कायवाक्चित्ताधिष्ठ         | । तसमा १५            |
| ৰ ব                    |                     | कार्यावच्यक्सितवच          | હર                   |
| कराटक                  | ८६, १०२             | कायनमता                    | १ 8 ⊂                |
| करहकासि                | 6.5                 | कायसमय                     | ñ 8                  |
| कत्या ३२, ३८. ५७.      | <b>८६</b> . ८५. ८६. | कायसिद्धिसमय               | १३०                  |
| EE. 200                |                     | कायाधिकानमन                | ₹₹                   |
| कथाल ट                 | 280, 283            | कायानु <b>स्पृ</b> तिभावना | ₹•                   |
| वास्पन                 | 3.05                | काइस्य                     | <b>188</b>           |
| करवीर                  | **                  | <b>किञ्च</b> न             | १२१                  |
| वर्सिकार               | 8,8                 | कील                        | ć.                   |
| कलभ्र                  | ११७, ११६            | की जक                      | 88.                  |
| कलग्राभिषेक            | १६०                 | कीलन                       | टक्                  |
| कस्य                   | 8€                  | कीलनसम्ब                   | <b>१</b> ई७          |
| करवान ।                | १ 🗸 ८               | कोजनवध्य                   | €.                   |
| काक                    | €८. १०३             | कुश्चम                     | 3.5                  |
| कारह                   | 3€                  | <b>बु</b> ठार              | €4, १०३, १०8         |
| काम                    | १४३. १४८            | कुम्म                      | ₹8€                  |

|                           | ( <b>१७</b> € )                      |                       |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                           | ę:                                   |                       |
| कुल ६,३३,१००              | , १३५,१५०. खमायासी                   |                       |
| १५३, १५४                  | खक्यचित्र                            | •                     |
| <b>जुलमञ्च</b> क          |                                      |                       |
| कुलमे च                   | ३३ खब्दघषातुसमयप्रद<br>२८ खब्दनेत्री |                       |
| कुलयोग                    | ३१ खनचसमय                            | •                     |
| कुलानुस्मृति              | २८ खबचायी                            | 8∘. 8√2, €            |
| कुलानुस् <b>य</b> तिभावना |                                      | 9                     |
| क्रवासर्प                 | २८   खिबद्याधरसमय<br>१०३             | १३:                   |
| जुरनागचोदन सुदय           | १०५                                  | Γ                     |
| -3                        | १६७. १६८                             | -                     |
| कोधकुल                    | र्र्ड गगपतिजीवितान्तव                | ir ∈(                 |
| कोधजाय                    | <sup>६</sup> २<br>१२                 | १०६                   |
| कोधसका                    | ूप गन्ध<br>ट्यू                      | <b>3.</b> 20          |
| कोधमेघ                    | गन्धवक                               | ۶                     |
| _9                        | . च्ट. ११६ गुझ                       | <b>१५०. १५२. १५</b> ३ |
| कोधानुस्पृति              | गद्यतन्त्र                           | १६३                   |
| कोधानुस्युतिभावना         | २८<br>गुद्धपट                        | <b>د</b> ه            |
| जो धेन्द्र <b>ः</b>       | २६ गुद्धपूत्रा<br>१५६ -              | १२४                   |
| <b>बोधे</b> श्वर          | र्ड गृष्णसमय                         | 8.6                   |
| क्रोधान्तज्ञत्            | ग्रह्मसम्बद्धाः                      | (88, ₹8€, ₹€€         |
| चानकर्म र इस्स            | 8.05                                 |                       |
| ,                         | १०४<br>गुज्जसमु <del>ष</del> य       | યુષ                   |
| ख                         | गुखाद्यम                             | १३३, १८५              |
| ख कन्या कर्षण             | 😋 गुद्धाभिषेक                        | १६०, १७०              |
| खटिका                     | टर्ड, १०५ . सम                       | €€, २०३               |
| खषु १४. १८. ३३, ४२        | un €a गोमांस                         | १०२                   |
| et, 08, 0€, १4€           | गोमांससमयाग्र                        | પ્રે                  |
| खद्रविद्या                | <sub>५ 8</sub> य <b>क्</b> स         | 244                   |
| खद्रोत्तम                 | ग <b>३ च</b>                         | 7.2                   |
| खद्योताकार                | . '                                  |                       |
| <b>सधातुसमयवचाक्रवं</b> श |                                      | , ८८, ५२, ५६,         |
| खभानुर्द्धिनेघवचाल्हादवतः | . (. ()                              | ७२, ७३, ७७,           |
| वमस्त्रल                  | नी ७३                                | रु १९४, १४३,          |

|                   | y:              | I                      | ğ:                   |
|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| चनकाय             | ¥.P             | चित्रसमुद्भव           | <b>१</b> ५५          |
| च बाबु।ल          | ¥.₹             | चित्रसिद्धिवच्चसम्     | 999                  |
| चन्रसम्बद्धन      | २४, इइ. ३४. ७३  |                        | ₹3                   |
| चक्रविद्या        | ИŞ              | चित्रानुस्मृतिभावना    | , <b>9</b> .         |
| चक्रसमय           | ¥.              | चिन्तामकि ३६,          |                      |
| चन्नसमयाञ्चावच    | €ų.             |                        |                      |
| चकी               | १०8             | चिन्तामश्चिकुण         | ¥.                   |
| चग्रकास्यि        | ₹1.             | चिन्तामसिवच            | १२२                  |
| चयहास             | ₹•, €8, १०⊏     | चुन्दवची               | १२३                  |
| चतुरस             | ११३, ११४, १३८   |                        | <b>३३. १५१. १६</b> ० |
| चतुर्दार          | 888             | चैत्वकर्म              | 283                  |
| चतुर्भोग          |                 | चोदन                   | १५१. १६०             |
| चतुर्मे साभूत     | ą e             |                        |                      |
| चतुर्भुदा         | १ ई ध           | 3                      | Я                    |
| স্ব নুজনবন্দ্ৰ    | 909             | जगहिज बग्रान्सिवय      | ; €⊂                 |
| चतुरुकोग          | १९८             | जप                     | १५०, १५७             |
| चतुव्यच           | ¥8, €0, ₹8₹     | जमवच्य                 | 8                    |
| चन्द्रमग्रहत      | ₹8, 9₹, ⊏9      | जन्भल                  | १सम                  |
| चर्म              | १६४             | जातिका                 | <b>2</b> 2           |
| चर्यापद           | 77              | जापवच                  | 41                   |
| चासर              | ₹₹              | (জিল                   | ₽€                   |
| चातन              | १ € €           | जिनजिक् ५,             | १०६, १५०, १५६        |
| चिताक्षार         | १०१             | সিয়াবতা               | 8.8                  |
| चित्र             | ११०, १४८, १६३   | - जीवन                 | १४.८                 |
| चित्रजाय          | €9              | <b>बुगुश्चितसंद्या</b> | \$0                  |
| चित्तज्ञानीच      | 88              | ञ्यालन                 | १६२                  |
| चित्तदयिता        | ₹8₩             | ज्ञानचक                | १०५, १४१, १६०        |
| चित्तमग्रहल       | १७, १८          | द्यान चित्र            | € 8                  |
| चित्रवद्य         | १, बद, १२८, १३६ | चानप्रदीयक्य           | પૂ, રફ               |
| चित्रवद्यसमय      | १२८             | चानसम्बद्ध             | 84                   |
| चित्तविष्टम्भितवच | 53              | ञ्चानमालाम्बुवक        | ÆΨ                   |
| चित्रसमता         |                 | चानराज                 | च्र, च्य             |
| चित्तसमया चोपकी   | लगमना ८२        | चानवका                 | ₹•8                  |

|                        | £:                  |                             | ā:               |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| चानसम्ब                | 63                  | বিবুষ                       | १५३              |
| चानसम्बोधि             | g=                  | चिगुद्धसमय                  | M.A.             |
| <b>ज्ञानसागर</b>       | ₹₹                  | वि <b>गुद्धाद्धर</b>        | 284              |
| चानसिद्धि              |                     | স্থিবলবন্ধ                  | •€               |
| चानइदय                 | 98                  | चियान                       | इर               |
| चानाकार                | 8€                  | (चियोग                      | 44               |
| चागस्य                 | १६२, १६३            | <b>चिलोइ</b>                | યર               |
| चानाचिः प्रदीयवच       |                     | चित्रका २३, ३१, ३४, ३       | (€, 8₹, ¥¥.      |
| चानोदधि                | 84                  | €₹                          |                  |
| चानोत्पाद              | €。                  | <b>चिवचकाय</b>              | <b>∠8</b>        |
| z                      |                     | चिवचकेतु                    | 8 9              |
|                        |                     | <b>প্ৰিবজ্ঞানী</b>          | १8€              |
| टिक्किद्यस्य क         | 644                 | चिवचसमय                     | 908              |
| टिबाराज                | <b>●</b> ₹. =8. ₹¥€ | े त्रिवचससयतस्ववाकृवक       | મુર              |
| टिक्किसच               | əų                  | चिवचायवन्द्रग               | 288              |
| त                      |                     | चिवचासित                    | 88               |
| नम्ब १                 | थ०, १४३, १५७        | चिवचामी च                   | 80               |
| तस्बधूजा               | ≅ 8                 | প্ৰিবজ্ঞান্তৰ               | € 8              |
| त <b>षागतायमहिषी</b>   | 9                   | ' चित्रूल                   | <b>48, ર્</b> 8૦ |
| तन्त्                  | १8€, १५३            |                             |                  |
| तर्भविचार              | र्€∌                |                             | ११०              |
| तकोदिय                 | १                   | त्रेधातुकसमयाकर्वज          | 44               |
| ताचागन                 |                     | त्रेघातु <b>कसमुष्यवश्च</b> | १३६              |
| तापन                   | १६४                 |                             |                  |
| तारा                   | १३७                 | द                           |                  |
| तारायी                 | 98                  | <sup>रं</sup> इंडासुद्रा    | ફ ક              |
| तालपत्र                | وع                  | दसह                         | १८, १४६          |
| तेषः                   | 1 20                | दरखनची                      | 96               |
| तेजीवक                 | <b>ર</b>            | दम्रकुम्ब                   | १२६              |
| तेव                    | १०२, ११६            | - दश्रकोध                   | १४६              |
| चिकायवच                | æ8                  | दश्रभूमि                    | 8€. €4           |
| <b>जिकायाञ्चाव</b> च   | €v                  | दर्भाग                      | १ ई ५            |
| <b>चिकायाभेग्रमावन</b> | ₹€                  | दानाब्धिसिञ्जि              | 3.5              |

|                        |                 |                        | _                            |
|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|
|                        | ų:              |                        | y                            |
| दान्त                  |                 | घर्मपद                 | २५, ८३                       |
| दारका                  |                 | धर्म पर्याय            | <b> </b>                     |
| दारिका                 |                 | धर्ममाहल               | डरू, डड, डट, €रू, <i>७</i> २ |
| दीय <b>ञ्च</b> र       | 688             |                        |                              |
| दीपवळवल                |                 | धर्मसुद्रा             | १ ई ४                        |
| दीपव <b>च</b>          |                 | धर्ममेच                | ₹€. ﴿७, ﴿₺                   |
| देश्राना               |                 | घर्मवच                 | ८४, ८३                       |
| देख                    |                 | घर्म वच्ची             | 98                           |
| देखकन्याकर्षक          | ෙළ              | धर्मवश्रह्मरी          | ě                            |
| दौर्दान्त              | १५२             | धर्मसत्त्व             | ৽ৼ                           |
| €य                     |                 |                        | <b>स्तम्भवचादवच ०</b> ३      |
| देव १४५                | . ૧૫૦. ૧૫૭. ૧૫૦ | धर्म समयतस्य           | ग्राभिसम्बोधिदर्भगवस ७४      |
| देवकुल                 |                 | धर्मसमयमेष             |                              |
| देवकुलयूत्रामुख्यति    | भावना ३१        | धर्मानुस्युतिः         |                              |
| देवचक                  | 542             | धर्मासन                | ₹8                           |
| देवजाय                 |                 | धर्मेश्वर              | <b>9</b> 6 <del>5</del>      |
| बे वयोग                |                 | धर्मीदय                | શ્યુ. રેયુટ                  |
| देवरति                 |                 | धर्मीदयज्ञान           |                              |
| देववच                  | १४८. १६१. १६८   |                        | 689                          |
|                        | 1 111- 11-      | धारम                   | १५३                          |
|                        | ध               | धारता                  | १ <b>६</b> इ, १६8            |
| धत्तूरक                | १०२             |                        | /14, /10                     |
|                        | ₹, ₹=, १०€, १89 |                        | ₹8                           |
| धर्मकाय                |                 |                        |                              |
| धर्मकाबाद्यभार्या      |                 | <b>ध्या</b> न          | म्प्र, १म्१. १६३             |
| धर्मगञ्ज               |                 | <b>ভয়াৰবন্ধ</b>       | १००, १३६                     |
| धर्म चक्र<br>धर्म चक्र |                 | भ्यान व <b>च्यसम्ब</b> |                              |
| वल पत्न<br>धर्मतस्व    |                 | ध्यानसंग्रह            | १६४                          |
|                        |                 | ध्वनास्त               | €=                           |
| धर्मता                 | १२, १०६         |                        | न                            |
| धर्मधर                 |                 | गटका <b>न्या</b>       | 8.5                          |
| धर्मधातुव <del>च</del> |                 | नपुंसकणाय              | €₹                           |
| धर्म धातुब्बभाववच      |                 | नरक                    | 7.0                          |
| धर्मनय                 | €.              | नवञ्चल                 | <b>ર</b> ય                   |
|                        |                 |                        |                              |

|                     | ę:                  |                           | £:                       |
|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| नाग                 |                     | प <b>व</b> समय            | # 6<br>-                 |
| नागकन्या            |                     | पश्चनम                    | <b>३०. १३</b> ७          |
| गागी                | १२६                 | पश्चस्थान                 | 8e, 4e                   |
| माट <b>क</b>        | , .                 | पश्चाभिञ्च                | 8€, 8≂, 8€               |
| निबन्धनवधा          |                     | पश्चाभिश्वल               | યુષ્. ર દ્રંષ્ઠ          |
| निसन्तवा            |                     |                           | 987. 949. 962            |
| निमित्र             | <b>१</b> €8         |                           | 848                      |
| निराकार             | 8 y =               |                           | ₹¥, ₹£. ₹₹, 8 <b>₹</b> . |
| निरातमा             | રપ્ર€               |                           | , 40, 00, =4.            |
| निरावरका            | <b>१</b> €8         | ٤٦, ٥٥, ٥٥                |                          |
| नि <b>रोधको</b> ध*  |                     | <b>पद्म</b> कुल           | ¥18                      |
| निरोधचक             |                     | यद्मपास्मि                | ११ =                     |
| निरोधक च            | 86, 50              |                           | ર્યૂ. સ્યુ. છે∉          |
| निगोधसमय            | चान ४८              | पद्मराग                   | 5€                       |
| निर्वास             |                     | पद्मवस्त्री               | ď g                      |
| नीलद्ग्ड            | 90                  | पद्मविद्या                | 48                       |
| नी लवच              | <b>૭</b> €          | पद्मसम्ता                 | 42                       |
| नी लवचाद <i>श</i> ह | <b>~3</b>           | पद्मनस्थव वच्चको घ        | €8                       |
| नेच                 | 10                  | पद्मसूच                   | €8.5                     |
| ने गाल्य            | १२                  | पद्मान्त <b>क</b> त्      | E. १५0, १४४              |
| ने गातव्यवद्य       | १२                  | पश्चम                     | 55                       |
| न्यास ३३            | . ६१, १२१, १४८, १३६ | परम                       | १५०. १५३                 |
|                     | _                   | पर मगु स्थानक जर हर       | ह्य ११४                  |
|                     | प                   | पश्चिमञ्जूष               | १८, १८, ११८              |
| पश्चानी             | ¥.                  | परि <b>मोच</b> ना         | १५३                      |
| पश्चाग              | १२१                 | पर्भेद                    | २१. ३०. १३३              |
| पश्चा               | १ ३७                | पा <b>रछरवासिनौ</b>       | 2                        |
| पञ्चमग्रुलच         | F 68                | पावडरा                    | €=, १३७                  |
| पञ्चरक्रिम          | €₹                  | पाच                       | १४८                      |
| पञ्चवक              | 8८, ६३              | माघ                       | १६८                      |
| पश्चवीर्थ           | १५१. १ दर           | पारमिता <b>सम्बन्धव</b> र | 35 8                     |
| पश्चम्यूल           | १८, १४, ११, १८, ६४, |                           | ७१, ७ <b>६</b> . ८६. ८७  |
| €0, €               | ₹                   | <b>पिटक</b>               | १.०६                     |

|                        | £:                      |                            | g:                  |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| र व्य                  | १ ६ =                   | प्रीतिसङ्गाग्र             | १ 📢 ३               |
| पुर्व्यास्त्रान्ध      | १३८                     | प्रेरस                     | १५१, १६०            |
| <b>प्रजी</b>           | ₹०                      |                            | फ                   |
| प् <b>रवक्त्तवायाम</b> | ş∈ '                    | 'মাল                       | "                   |
| पु <b>स्तकवाचन</b>     | १८२                     | प्रजल्ब                    | <b>१</b> ६५         |
| पुरुष                  | १४१. १४६                | नावात                      | र्प्रम              |
| युत्रा                 | <b>₹</b> ₹              |                            | ब                   |
| पूजासन्त               | **                      | बन्ध                       | १ ६ ०               |
| पुतिगन्ध               | વ્ય                     | वन्धन                      | १५१, १४०            |
| पूर्वनिवास             | N.o.                    | विल                        | 86 €                |
| प्रचिनौ                | १३७                     | वाद्याध्यातिमकव            | ।धिचिकित्सावच-      |
| प्रचित्रीव <b>क</b>    | ٠,                      | <b>हृ</b> दय <b>मन्द्र</b> | १०६                 |
| <b>पौक्टिक</b>         | €8. १€⊂                 | विम्बनिकासि                | १€इ                 |
| ਪ <b>ਰ</b> ਿ           | १५३                     | विम्बपट                    | 245                 |
| ঘভা হ€,                | २५३, २५४, २७०           | <b>वीत्रसञ्च</b> त         | १ ई ३               |
| प्रवाद्यान             | १६०, १६१                | <b>बोजान्त्र</b> पद        | २€०                 |
| प्रचाधग <b>ायमस्यो</b> | ~                       | बुद्ध                      | પૂર, પ્રદ, ૧૭૭      |
| <b>একা</b> ছক্         | €. ૧૫૦. ૧૫૭             | बुद्धकाय                   | 88. પૂર્લ. દ્ર, દેશ |
| प्रचान्तकत्            | ट. १५०, १५५             | बुद्धचन्न                  | €8, 99              |
| प्रज्ञापार मितासमया    | ानु <b>स्पृ</b> तिभावना | ं बुद्धचन्त्               | १५७                 |
|                        | <b>₹</b> १              | बुद्धत्व                   | २०, २४, २६, १३६     |
| प्रतिपक्ति             | १ में ⊏                 | बुद्धनय                    | ۥ                   |
| प्रतिभास               | १ ई 8                   | बुद्धपद                    | १६, २५              |
| प्रताष्ट्रार           | <b>१६३</b> , १६८        | बुद्धविम्ब                 | ₹€, 8₹              |
| प्रत्येक               | १३१                     | बुद्धवोधि                  | र ८ ४               |
| प्रत्येक बुद्धसमय वच्च | १३८                     | बुद्धभूमि                  | १२१                 |
| प्रवन्ध                | १५३                     | बुद्धसग्रहस                | १४, ३५, ३६, ४०,     |
| प्रभा                  | 79                      | 89, 85                     | , ८८, १२१, १२२,     |
| प्रभागगड्ज             | १€8                     | १२३. १३                    | <b>५</b> , १३८      |
| प्रवर                  | <b>२</b> ३              | बुद्धम <b>स</b> लवची       | €ų.                 |
| प्रावान                | ११६                     | बुद्धमेघ                   | २१, ६€              |
| प्रावास्थाम            | १६३, १६८                | बुद्धयान                   | ₹•                  |
| प्रौति                 |                         | बुद्धरलाकर                 | <b>२</b> ८          |

|                            | f:                         |                               | ,               |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| बुद्ध र स्मिवच             | <b>~</b> 8                 | भावाभावसमयवस                  | •               |
| बुद्धवच                    | 95, EE.                    | भिद्याशी                      | 2               |
| बुद्धसमयमेचव्य             | ₹                          | <b>ब</b> सग                   | १०              |
| बुद्धसैन्य                 | €७, ⊏१                     | <b>भा</b> न्तिव <b>ध</b>      | <b>१</b> ०      |
| बुद्धाकर्षम                | ४५. ८६                     |                               |                 |
| बुद्धासभावना               | 84                         | म                             |                 |
| <b>बुद्धानुस्मृ</b> ति     | रूट, रूट                   | मण्णा                         | १ ई             |
| बुद्धानु <b>स्मृ</b> तिभाव | ना २८                      | ,मञ्जुत्री 8६,६८              | , ६७. १३        |
| बोधन                       |                            |                               | . ८७. १२        |
| बोधि १                     | <b>१</b> . २७. २८. ३१. ४२. | , सग्रहल १२०. १८२.            | ૧૫,∘, ૧૫        |
|                            | १३४. १६८                   | मग्रहलक ल्यना                 | ९ ध             |
| वोधिगाया                   | १९ं८                       | सग्डलानु <b>स्</b> यतिभावना   | В               |
| वोधिचरिषद                  | 72                         | सगद्रक                        | ۰ چ             |
| बोधिचर्या                  | ₹83                        | सथनीय                         | В               |
| बोधिचित्त                  | २१. १२. १३. २६,            | सद                            | १ ई             |
| €€, ⊂₹                     | . ११०. १३०, १३८,           | मच                            | र ह             |
|                            | L₹. १५७. १५૯               | मध्यम                         | ર્ય             |
| बोधिचित्तवक                |                            | मनन                           | १ प             |
| बोधिनय                     | ₹₹. १३. 88. €0             | 'सन्द                         | ર્ય             |
| <b>बोधिनैरा</b> क्य        | 88                         | म न्वत्राय                    | ~               |
| बोधिषद                     | ₹₩.                        | मन्त्रचर्या ३८,               | <b>१५०, १</b> ५ |
| वीधिसस्य                   | ų B                        | सन्दर्ग य                     | €               |
| बोधिसत्त्वचर्या            |                            | मन्त्रपृष्य ४१                | ₹. 8₹. 8°       |
| बोधिसाधन                   | १ ४ ह                      |                               | ₹.              |
| बोधिसौरौ                   | ₹9                         | <b>मन्त्र</b> विद्यागभावना    | 8               |
| त्रसमय                     | १२८                        | मन्मविद्या                    | 8               |
| ब्रख्या                    | थ१, <b>ध</b> व, ⊂०, १३३    | <b>मन्त्रम</b> य              | 8               |
|                            |                            | <b>मन्त्रसमु</b> ष्य          | 8               |
|                            | भ                          | <i>सन्त</i> सारसमु <b>ष</b> य | ₽,              |
| भग                         | રપૂદ                       | मन्त्रसिद्धिविष्टम्भितवच      | १२              |
| भगिनी                      | ₹•                         |                               | 8               |
| भख                         |                            | मनवाकर्षम                     | <b>~</b>        |
| भाव                        |                            | मणाधिपति                      | ų               |

|                                          | e:             |                           | ų:                   |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| <b>मरी</b> चिका                          |                | मञ्चावचाभिवेकगुञ्जाचा     | _                    |
| मिस्रका                                  |                | मञ्चासर्पापराजितवास्व     |                      |
| महाक्रवगानय धर्म                         |                | मञ्चासमयकेतु दच           | ٤٠                   |
| म हाकी जबच                               |                | म हासमयतत्त्वोत्यस्तिव    |                      |
| <b>महाज्</b> रकोधसमय                     |                | म द्वासमयक्य              | 200                  |
| म इत्राहरसमयवष्टको घ                     |                | <b>मञ्चासमयवच्यक्रोध</b>  | e 4                  |
| महाक्रोध                                 |                | मकासमयवच्यगुद्धवाक्       |                      |
| महाखद्                                   |                | तच्चपद                    | <b>∠</b> €           |
|                                          |                | महासमयवश्रहास             | १२१                  |
| म चाजानचक्रवच                            |                | महासमयसाधन                | 200, 220             |
| महातेल                                   |                |                           | <u>(</u> 0, y⊂, १६२. |
| मशाधर्मसमयदच                             | ee             | 1                         |                      |
| महापदा                                   | १८             | महानाधनवद्य               | , ñe                 |
| संचापाप                                  |                | <b>महासाधनसम्ब</b> र      | 9.6                  |
| म <b>न्ना</b> पुरुवसमय                   |                | महासिद्धिगथ               | 3 €                  |
| मचावल                                    |                | मचाखप्रसमयपद              | 9.9                  |
| स हाबलवच                                 |                | महेश्वर                   | १२६                  |
| म हा संग्रहल                             | १३८            | मांस ८८. ११               | €. २१७, १४०          |
| म <b>न्यासस्</b> लप्रवेशानव <del>च</del> |                | माता                      | ₹.                   |
| महामांस २६. ५५. ८                        |                |                           | ć.                   |
| ११०, १२८                                 |                | मारुखान                   | 889                  |
| मञ्चामुदा ४२, ४३.                        | ee. ۲۶۴        | मानुवास्थि                | 60,62                |
| महासुनि                                  | 288            | मानुषी                    | १२६                  |
| मचायची                                   | १२६            | मामकी २, १८, १            | (८, ८०. ११४.         |
| मशायान २०, ३२, ३७,                       |                | १२४, १३७, १८              |                      |
| मद्रारत                                  | १८             | मायाजाल                   | 98                   |
| सङ्ख्यानय                                | ર <b>વ</b> પ્ર | सारम १०३.१०               | 8, 2 . o. , 2 x =    |
|                                          | ક્             | मा <b>हेन्द्रमब्द्रल</b>  | ६६, ६८               |
| <b>महारागसमयावजीकन</b>                   |                |                           |                      |
| महारागसमयावजीकन<br>महारागसम्भवक्क        | €              | <b>मिथ्यासमुदय</b>        | १३३                  |
| महारागसम्भववचा                           | €              | भिष्णासमुदय<br>मुक्ताभिखः | १३३<br>१०१           |
| मद्रारागसम्भवक्क<br>मद्राराची            | €              | <b>सुक्तां</b> प्रस्थः    |                      |
| महारागसम्भवनका<br>महाराजी<br>महानका ४९,  | ∉<br>9•, १₹¥   | <b>सुक्तां</b> प्रस्थः    | १०१                  |

| Æ:                                         |                           | ā:                  |                     |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| ₹                                          | ,                         | १८, १५०             | <b>मुद्रान्धा</b> स |
| १८. १३६                                    | रक्ष                      | 95                  | स्तसञ्जीवनी         |
| 652                                        | रचा चक्र <b>मम</b>        | १इ, १३७, १३८, १४८   | मैत्रेय             |
| 95                                         | <b>र</b> च्चावश्च         | १५                  | मोघवची              |
| 8.3                                        | <b>र</b> जक               | १५०, १५४, १५५, १५८  | मोच १८७.            |
| રપૂ૦, ર્યુઇ                                | <b>र</b> ति               | ¥. ₹                | मोच्चुल             |
| <b>इद. ५८. ६३. १५</b> ८                    | <b>रत १५.</b> ।           | १ ग्रू =            | मोइचक               |
| 48                                         | <b>रलकाय</b>              | €₹                  | मोच्चाप             |
| 48                                         | रत्न कुल                  | १ <b>भ</b> ,⊏       | मोच्युग             |
| <b>३. ६, १</b> ८, २३, <b>३</b> २.          |                           | <i>૦,</i>           | मोच्यति             |
|                                            | ₹9, =₹. €                 | १ ई१                | मोइवच               |
| २, १२, ४०                                  | रत्नकेतुवच्य              | €२                  | मोइसमय              |
| €0. €⊂                                     | रव्यचिन्तासमि             |                     |                     |
| €१                                         | रत्नजाय                   | य                   |                     |
| E C                                        | रत्न प्रशासुरा गसाव व     | 4                   |                     |
| ય. ર્પૂ૦. ર્પુઇ                            | रमध्य                     | तमय १२६             | यस्त्रयस्त्रिकौ     |
| ૧૫. ૨૫. ૬૩                                 | र लगस्डल                  | १२८                 | यक्षराजा            |
| € &                                        | रत्नमेघ                   | १००, १२८            | यक्तिगौ             |
| १२०                                        | र ज्ञार एज                | विच्चपद १२८         | यच्चिकीसमय          |
| ų 8                                        | <i>र</i> जव च             | E9                  | यची                 |
| 48                                         | रत्नविद्या                | १५५                 | यस                  |
| €e                                         | र बसमय भेषस्ट्र           | €ષૂ. ૭૦, ૭૪, ૭૮.    | यमान्तक             |
| ч                                          | ग् <i>लनस</i> ्भववक्षश्री | १, १००              | ≂o, €               |
| ર પુ છ                                     | <b>र स</b> म्             | =. ર્યું . ર્યુપ્   | यमान्तरुत्          |
| ₽ų                                         | र्वासमसङ्ख                | गावभासन्यूष्ट ०४    | यभान्तकम्पृ         |
| २८, १६४                                    | इस                        | 9.9                 | यःदत्री             |
| 2                                          | रमक्च                     | 専専                  | <b>যু</b> খিকা      |
| ६, १५०, १५३, १६६                           | ग्डम्य ११६                | प्र०, १५०, १५३, १६३ | योग                 |
| €€, E2, 202, 203                           |                           | १६९                 | योगतन्त्र           |
| १३०                                        | गाजनस्त्रीसमय             | १६                  | योगमगडल             |
| ∘, <b>ર્યા</b> ક, ર્યાય, ર્યા <sup>⊂</sup> | राग १८७, १५               | ર હૈરૂ              | योगघडक              |
|                                            |                           | १€, २८, ३€, 89, 47. | योषित               |
| €, ∌€                                      |                           |                     |                     |

|                    | Ę: ;                      |                    | æ:                    |
|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>राजच</b> र्या   | <b>8</b> 9                | ञ्जूता             | १०६                   |
| राजभाष             | 42                        | ते स्थम <b>स</b> ण | 24.                   |
| राजवा              | १ प्रम                    | नोकेश्वर           | €, 84, 80, ८₹         |
| रामधरायम हि        | नौ प                      | जोकेश्वरद्यिता     | १8€                   |
| रामधरानुरामस       | विका च                    | स्रोचना स          | , २५, २८, ६२, ६८,     |
| राजधर्भधर          | \$c                       | €€. ⊚∘             | , ૭૱, ૬૦, ૧૧૫,        |
| <b>रागपार्शमत</b>  | १२०                       | १२५. १३            | ૭, ૧ 8 મૂ             |
| राजयोग             | १४८                       | जोचनासमयाञ्चा      | नच्चताग्रवती ०५       |
| <b>रागर</b> ति     | <b>⊏</b> , १ <b>६</b> १   |                    | _                     |
| राजवच              | स. १६१                    |                    | व                     |
| रागवच्यो           | ર્યા, ર્યા, હર            | वच १५              | L, १८, २५, २८, ३३,    |
| राजाचारपद          | 680                       |                    | ક્ય, પ્રક, પ્રય, દ્ર, |
| र जि               | 90                        |                    | €4, ⊙•, ⊏€, ⊏⊙,       |
| गतिका              | टई. १०२                   |                    | , ११८, १३५, १३७.      |
| रिष्ठ              | ६८, १०३                   | १५०, १५            | इ, १५७, १५⊏           |
| शिप्रमहापद्वार     | €9                        | वचऋदि              | y.o                   |
| विग्रसन्त्रासन     | €́ 9                      | वचकन्याकर्षेण      | <b>~</b> €            |
| क्ट                | યૂર, <b>યૂર,</b> ૬૭       | वश्वकामोपभोग       | त्री १२३              |
| स्द्रसमय           | १२ट                       | वच्यकाय २          | ર, ક€, પૂક, ૭૮, ⊂૧    |
| कस्त्रिक टर्ड, र   | ०२, १२८, १४०. १४३         | वचकायमञ्ज          | 999                   |
| रूप                | ह, <i>२७, १ <b>३</b>५</i> | विधाकील ६७         | ٠, ﴿=, ٤٤, ٤٣. و﴿ير   |
| रूपदर्भन           | १६२                       | বৰ্ষজুল            | ¥8, €•                |
| रूपधातु            | इ⊏. ११०. १११              | वश्चकेतु           | e ș                   |
| रूपवच्च            | ર, રઘ€                    | वच्चकोध            | €8                    |
| <b>रूपस्त्रत्य</b> | 989                       | वकाम               | 68=                   |
| र्तः               | ₹•                        | उच्चमित            | EE                    |
| रेतोबिन्द्         | 3.5                       | वध्यगुद्धापद       | ११=                   |
| रोग                | १६०                       | वक्षपद्धाः         | ų.e                   |
| रोगा पनयनवरू       | सम्भव ६८                  | वश्यचतुरुक         | ५८, १६२, १६३          |
| रोचना              | €€                        | क्कचित्त           | 40, 42, 00, co        |
|                    | स                         | वच्चित्र त्राह्म   | 81                    |
| स्रवंश             | ट€, १०२                   | वश्वनाम            | ۥ                     |
| লিম্ব              | च्यू, च्ट, १०२, १६७       | वधादानाम           | १२१                   |
| 24                 |                           |                    |                       |

|                         | £:                  |                   | g                                            |
|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| वस्त्रमागर्या           |                     | वचमकारमप्रयोतः    | कर ६६                                        |
| वच्चानसमता              |                     | वक्रमेच           | ?&                                           |
| वच्छाकिनौसमय            | , ,                 | वश्रमेषसमयसूह     | 90                                           |
| वषात्व                  | 95                  | वश्ययान           | ₹₹, १०8, १५8                                 |
| वश्चदख्दसमयाग्रवती      |                     | वक्षवाम ५६, ८१    | , १२८, १४०, १४२                              |
| वच्चघर १७. २४, इ        | પ્ર. ₹€. ₹૮,        | वधारति            | ≂, १ ई१                                      |
| કર, યુ∘, યુર, €લ        | , €4. ⊙∘,           | वचरिक्षज्ञानसमय   | १ २ ए                                        |
| <b>9</b> €, €8, €€, 1   |                     |                   | 8 0                                          |
| ९०३, १०८, ११५,          | १२२. १२८,           | वधराज             | <b>२२.</b> १० <b>१</b>                       |
| १२७. १३२, १३३,          | १३५, १३०,           | वस्थवासी          | ų o                                          |
| १३८, १३८, १८३.          | १84. १8€.           | वचिवदारस          | €3                                           |
| १५१                     |                     | वस्त्रविद्या      | પૂર, પૂક                                     |
| वश्चधरायमञ्ज्ञी         | €                   | व <b>च्च्यू ह</b> | 9,8                                          |
| वश्वधरानुरामग्रसमय      | €                   | वस्त्रज्ञोत्र     | યૂ૭                                          |
| वच्चधर्म २८. ३०, ५८     | , 98, १०8,          | वचसं योग          | 88                                           |
| १०८, १ <b>१8, ११</b> 4, | १३२, १८८            | वश्वसम्ब २८,      | ક∘, ક€, યૂ€. પૂ€.                            |
| বআছকু ৬,                | १०६, १५०            | €8, €પ્ર. €       | ( <b>4</b> , <b>4</b> 9, 99, <del>-</del> 7, |
| ব <b>অ</b> ধ্যান        | १०७                 | ⊂y, <b>⊂</b> €, < | છ, વ્ય. ૯૧, ૯৪,                              |
| वच्चधानसमय              | १३१                 | २००, १०१,         | 208, 208, 205                                |
| ৰক্ষণৰ হ                | (€, કર, પૂ€         | २०८, १११,         | ११४, ११६. ११७.                               |
| वच्चपद्म                | <b>१</b> ई०         | ११८, १२०,         | १२१. १२३, १२७,                               |
| वच्चपार्शिः ४०.         | २०€. २०€.           | १२८, १३१,         | १८०, १६४                                     |
| १११, ११३, ११७,          | ११५.११८.            | वश्यसभ्वत्य       | ય.€                                          |
| १२२, १३३. १२८,          | १२४, १२८,           | वक्सस्वाग्र       | 82                                           |
| १२८, १३३, १३८,          | १३६, १३०.           | वचसमता            | 4.2                                          |
| १३८, १८०, १८१,          | <b>९</b> ८२, १८३,   | वश्वसमय           | ¥=, €=, 580                                  |
| ₹88, ₹80, ₹8=           |                     | वचासमयसम्भवचा     | 99                                           |
| वचपासिकुक               | € €                 | वधासमयमधाराध      | कितुस्त्री १२३                               |
| वच्चपाताच               | €9                  | वचसमयाचाचन        | €4.                                          |
| वचापुरवीत्तम            | 81                  | वक्षसम्भूता       | १ 🗷 ८                                        |
| वधभावना                 | १२२                 | व <b>चस्</b> च    | ११४                                          |
| वष्यसञ्ज्ञ ४३, ४        | યૂ. <b>ક</b> €, કદ, | वचक्कंकार         | ११६ १४१                                      |
| €₹, ⊕9, ₹9, €8,         | 136                 | वचाकर्ष           | 48                                           |

|                      | ig.                |                         | £:                     |
|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| वच्या कर्षम          |                    | वास्वकायद               | १२२                    |
| वचायधारी             |                    | वास्त्रकासम्बद्धक       | 668                    |
| वचात्रुधा            |                    | वाम्बस्यसम्ब            | १२८, १३६               |
| वच्चाकुलि            |                    | वाम्बन्धसमयमेषस्य       | र ११६                  |
| विद्याचल             |                    | वाग्वची                 | 9.                     |
| व <b>च्याचा</b> र्य  |                    | वाजिवस्टब्सित           | દર                     |
| वयाचामस्त            |                    | वाङ्मगङ्ख               | ११८                    |
| वचाञ्चन              |                    | वाचानुस्युतिभावना       | ₹•                     |
| वच्चाधिमति           | १५६, १६६           | वातमग्रह्स              | E9                     |
| वचानुस्पृतिभावना     | ₹€                 | वानर                    | १०€                    |
| विचासित              | ६२७                | वायव्यमस्हल             | 4.4.                   |
| वचास्त (             | <b>७१. ७५</b> , ⊂७ | वायु                    | १३७                    |
| वचामोघ               | ₹€                 | वायुवच्य                | *                      |
| विवाहार समय          | ₹8•                | वारि <del>क्तमा</del> न | €€                     |
| वष्वाञ्चति           | ११७                | . विज्ञान्सक्तत्        | ८, १५०, १५५            |
| वच्ची                | 90                 | विचार                   | १९६                    |
| वचोत्पन              | 6.8                | বিস্থান                 | १५६                    |
| वच्चोदिधमदा ज्ञान्त  | **                 | विचानसम्ब               | १ ८०                   |
| वस्या                | 98                 | विद्याच १८.             | ₹. 44, €8, €4.         |
| वधीकरम               | ર્∉પ્ર             |                         | ११८, ११4. ११७.         |
| वध्य                 | १ इंट              | १२८. १३०.               |                        |
| वसिता                | १ 🛊 ८              |                         |                        |
| বাক্                 | 860                | वितर्क                  | १९३                    |
| वाक्षय               | 88                 | वितस्सि                 | १ ८ र                  |
| वाक्समता             | 5 80               | বি <b>দ্রা</b> শঙ্গ     | 99                     |
| वाक्समयाच्चेपकी जनमन |                    | विद्याधर                | 44. 44, <del>c</del> e |
| वाकृसिद्धिसमय        |                    | विद्याप्रसम १३५,        | १५०, १५३, १५०          |
| वामधिखानसन्त         | 78                 | विद्याराण               | १५€                    |
| वा <b>गन्त</b> स्तत् | 244                | विद्याराची              | ee. १€€                |
| वारजाम               | 48                 |                         | १५१. १ दर              |
| वाज्यका १, ५५, ६१    | , ८८, १९६,         |                         | १९8                    |
| १३६, १८८             |                    | विमलर्क्सिमेषसूच        |                        |
| वाम्बच्याचा          |                    | वियोग 🔍                 | १५१                    |

|                          | g:                       | 1                         | ष्टः                |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| विरु मपद्वचा             | र३                       | भ्रची                     | €9                  |
| विष                      | €€, १०२                  | ग्रस्                     | इ, २८               |
| विषक्तिसम्बद्धस्य        | 608                      | <b>भू</b> ब्दव <b>क</b>   | *                   |
| विषमशासंब्रमगृहदय        | १०५                      | ग्रान्ति                  | é9                  |
| विषसमयवच                 | १०५                      | <b>ग्रान्तिक</b>          | €8, १६⊂             |
| विषाक्रवंग्र <b>ह</b> दय | १०५, १०६                 | ग्रान्तिमञ्जूष            | €¢                  |
| विषायसमय                 | १ • 8                    | भ्रान्तिसमयाय             | 96                  |
| বিস্ত                    | £=, ₹8₹                  | श्चितालय                  | इर, १८३             |
| বিস্তা                   | ११०                      | <b>प्रिक्श</b>            | १२ €                |
| विकासमय                  | १२६                      | भ्रोजसमय                  | १२८                 |
| वीगा                     | ९ प्र.ट                  | युक्त १८, ३१,             | इ8, ११8, ११€,       |
| वीरवचोर्सि               | १२२                      | ११७, १२८, १               | र्इ€. १8२, १8€      |
| <b>ত্</b> ষিক            | १०५                      | <b>श्रुन्धताबोधि</b>      | १६ॅइ                |
| वेसाकार                  | ₹•                       | সূজ                       | च्छ, ११८, १५६       |
| वेदना                    | 648                      | प्रसंप्रान                | 85, €0, €€          |
| वेदनास्कान्ध             | 680                      | प्रमुपानचिति <b>भक्षा</b> | १०२                 |
| वैशोचन ३, ५              | , १८, २०, ७६ं.           | স্থাৰ                     | २०६, २०८            |
| 88, 85, 86,              | યર, પૂપ, €ક,             | श्वानसांस                 | <b>३</b> ६, ह⊂, १०२ |
| ર્વ્યૂ, ર્વ્દ, ર્⊂.      | 90, 9 <del>2</del> , 98, | न्धानसमयमांस              | ñ€                  |
| €0, €0, €2, €            | 8, €9, ११₹,              | স্থাবন                    | १ ३ १               |
| रर्ध, १९€. ११            | ८, ११८, १२०,             | त्रावकश्चि <b>चासमय</b>   | १२८                 |
| १२२, १२७. १३             | c. 18c                   | प्रदेशास                  | €ંદ, ૧૦₹            |
| _                        | , १२, २३, 8⊏             |                           |                     |
| वैरोचनसमयसम्भवचा         | বেল্ফ ৩২                 | स                         |                     |
| वतसम्बर                  | ९५२                      | संज्ञास्त्रम्             | 6 80                |
| वाड                      | ⊏१, १०8                  | संशाम                     | 5.88                |
| ब्याधि                   | १०€                      | संदत्ति                   | \$c                 |
| न्य ह                    | ₽•                       | संस्कार स्वन्ध            | 680                 |
| भ्रा                     |                          | संद्वार                   | <b>६१, ६०</b>       |
|                          |                          | सस्वाकर्षेश               | -cy                 |
| ग्रिका                   | <b>२</b> ८               | सत्त्वानुस्पृतिभावना      | ₹∘                  |
| ध्रज                     | १०8                      | सत्त्वार्थ                | १५०                 |
| श्रा                     | १५८                      | समरत                      | ₹8                  |

| ·y                                   | ğ:                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| समतादयवच्य १३                        | समयाकर्वशकुष ६,३७                   |
| समनाचर्या १५०                        | 'समयानुस्पृति २८                    |
|                                      | समयानुस्यतिभावना १८, ३०             |
| समन्ति चींबवच १२२                    | समयानार्ज्ञानमञ्जादक ८.६            |
| समन्तभद ११, १७, ३०, ३२,              |                                     |
| १३१, २८३, २८७, १८८, १६८              |                                     |
| समनाभेषव्यह ११८                      | समयो १६१                            |
| समनामेषश्री ८४                       | त्तमयोद्भववच 🥞                      |
| समन्तविज्यस्भितज्ञानवज्ञ ८७          | समाज ४, १०, इट, ११३,                |
| समन्तरमाववच ७९                       | १२७, १८८, १५०,१५२,                  |
| समय ३५. ३८, ४०, ६५, ०४               | \$ 98                               |
| ૭૫. ૭૬, <del>૭</del> ૭, ૮૪, ૮૫. ११४, | समाधि १५७, १६६, १६८                 |
| २२०. १३६, १८१, १५८, १६७              |                                     |
| समयकुल ५8                            |                                     |
| समयचेका १8€                          | समाधिवच्चनय १२३                     |
| मसयचतुद्धव १२८                       |                                     |
| समयचोदन १२१                          | सम्बद् १५०. १५८                     |
| समयतारा २                            | सम्बर ५८, १६१, १५०                  |
| ममयताराग्रवतो ७४                     | सम्बद्ध १६                          |
| मसय∘य ५€                             | सम्बद्धसम्बद्ध १८८, १८६             |
| समयप्रेरता १२१                       | सर्प ७४. २०५                        |
| समयबन्धन १२१                         | सर्वे किञ्चरग्रह्मवच्चर इस्य १२१    |
| समयमख्य ३, ३७, ४१. €३                | सर्वक्रोध ८८                        |
| समयमन्त्रया १२१                      | सर्वग्रह्मवचित्रवासम्बद्धासम्बद्धाः |
| समयरिक्सचनास 🗢                       | सर्वेच १३८                          |
| समयवच १, १५६                         | सर्वतयाग्रतभार्या ७८                |
| समयवचास्तमातिनी ५६                   | सर्वतयागतमन्त्र २४                  |
| समयविन्हिमातवचा ८६                   | सर्वतयागतमन्त्ररक्ष्याच्दय ८७       |
| समयसत्त्वाग्रभार्यो ७९               | सर्वतयागतवकामशाक्रीधसमय-            |
| समयसम्बर १५८                         | इदय १०३                             |
| समयसम्भववच्य , धू                    | सर्वतयागतवष्ययोग १४०                |
| समयश्रेष्ठ ११६                       | सर्वतयागतवच्यसम्बासमङ्गोध ८५        |
| समयाकर्षण ५५                         | सर्वेनयागतसमताविद्वार १३७           |
|                                      |                                     |

|                                   | g:      |                            | Æ:              |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|-----------------|
| सर्वतीर्घप्रवादिकास्मनवका         | €€:     | सिद्धि                     | २०, ४१, १४२     |
| सर्वेत्रेघातुकसमयसमयसम्ब          | १३०     | सि <b>डिम</b> ब्ह <b>ष</b> | -98             |
|                                   |         | <b>सिद्धिसामान्य</b>       | 949             |
| सर्व निवार गाविस्कास्थि           | 78      | सुख                        | १ ६ इ           |
| सर्व बुद्ध धर्म समता              |         | सुखसङ्ग्रह                 | १               |
| सर्व बुद्ध वो धिसस्यसम् य चन      | ₹80     |                            | ₹80, १4₹        |
| सर्वबुद्धसमय                      | १,₹€    |                            | प्र. ११=        |
| सर्व बुद्धेक एच                   | 279     |                            | 90, 90, =€. १4€ |
| सर्व सुजगेश्वराचीसमय              | 2.50    | सरी                        | १२€             |
| सर्व म ग्रहणच श्रासम्भव           | 284     |                            | ₹8              |
| सर्वेमन्त्रमूर्तिकायवाक्चित्रानु- |         | सूत्र                      | १७, ११€         |
| स्थितभावना                        | ₹•      | सूर्यमग्रह                 | ર4. ૭૪. ૭૫, ૭૬, |
| सर्वमन्त्रसिद्धि                  | 222     | 99, ११ =,                  |                 |
| सर्वयक्तिकीसमताविष्टारभाव         |         | सेवा                       | યૂ=, ૧૬૬        |
| वश्य                              |         | सेवाविधान                  | १६२, १७१        |
| सर्ववच्चवराग्रम(इवी               |         | सेवाय <b>डड</b>            | 5 4 5           |
| सर्ववसम्बद्धकति द्विसमय-          | _       | सेवासमय                    | y o             |
| राजव्                             | 113     | सेवासामान्य                | १६३             |
| सर्ववस्थलमयसम्भवचारवक             |         | <b>मेवावचाविधि</b>         | १५२             |
| सर्वेवश्रद्धयवश्रतस्रोदन          |         | सौन्य                      | र प्रस          |
| सर्वसत्त्वोत्पादन                 |         | क्तम                       | 800             |
| सर्वसमयज्ञानवकाष्ट्रार            |         | क्तस्भव                    | e4              |
| सर्व सेन्यस्तमान                  |         | स्तूप                      | **              |
| सर्वावरणचाय                       |         | स्तोम                      | १००, १०१        |
| सर्वाधापरिपृरक्षवक                | 978     | स्रोभव                     | ર જે જ          |
| सर्वाशावकसम्भोग                   | 848     |                            | ,<br>19.00      |
|                                   | २५, ११८ |                            | इ. २८           |
| साकार                             | 6 ME    |                            | ```*            |
| साधन १५१, १५८, १                  |         | सार्यानेचकृष्ट             | ₹8              |
| 6.06                              |         | सहरवा                      | €0              |
| साधनसम्बर                         | 46      | सकायसमया हो।               |                 |
| साधगाधैसमय                        | No.     | सरकाचा                     | १६०             |
| सामान्द्रान्त्रस्य                |         | खित्तवसँतावि               |                 |

|                        | g:               | ₹                             |                 |
|------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>सन्स्</b> मखन       | ર્ય, કર, કક, કદ, | ,                             | £:              |
| <b>€₹</b> , <b>⊙</b> ₹ |                  | <b>इ</b> ठयोग                 | १४२. १६४        |
| <b>অ</b> স             | १०८, १०८, ११०    | <b>च</b> ययोव                 | ૭૧, ૭૫          |
| स्तप्रविचारग्रसम       | बह्दब १०८        | <b>च</b> ययी वोत्यत्त्रिसम्भव | শ্ৰন্থ ৩૫       |
| खप्रसदृष्टी            | 990              | श्वमांस २६,                   | £ 5, 9 . 7, 980 |
| खप्रसमयसम्भव           | 305              | इसमुदा                        | १३६             |
| <b>खप्रसम्</b> भता े   | ११०              | <b>प्र</b> स्तिमांस           | २६, ११७         |
| खन्नोपमा               | 290              | <b>इस्तिसमयमां</b> स          | ¥,¥.            |
| स्रभाव                 | 848              | <b>हाजा</b> ह्य               | च्स, १०५        |
| स्रभावगुद्ध            | इट, ६६, १११      | <b>द्यीनसंद्या</b>            | 9.9             |
| खभावसुद्धवच            | १३३              | हेतु                          | 84.8            |
| खमन्त्रपुरुष           | 8.               | हेतुत्व                       | 944             |
| ৰাঘিত্তাৰ              | र पू ७           | <b>इ</b> दयम <b>न्त्रव</b> ध  | 399             |

### Index of Verses.

#### শ্ব

| बद्धोभाजान बचादी न्                | 84      | व्याच वच्च घरो राजा सर्वाकाण        | ₹¥         |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|
| व्यक्तीभ्यप्रवसां सुद्रां          | ₹8 :    | व्याय वकाधनी राजा सर्वाकाण्य        | €8         |
| बद्धोश्यवच मञ्जाजान                | १२०     | व्यय वच्चघरी राजा सर्वाकाण          | 8 . 3      |
| वाद्योभ्यसमकावेग                   | 8.0     | व्यथवा भाववेत् बुद्धान्             | 359        |
| वाद्वापां दगहमूलं च                | 245     | व्यथना उन्हतनक्षारकं                | ११€        |
| व्यतित्रद्धां मशाप्राश्ची          | १६१     | व्यथवा सर्वकोधानां                  | ~~         |
| वाध बुद्धाः प्रहरुतकाः             | 33      | व्यथवासम्स्यांकार्ये                | €₹         |
| व्यथ बुद्धास्त्रिकायास्याः         | £2      | व्यथवास्त्रमन्त्राजेन               | 8.0        |
| व्यय वकुचतुरुक्तेग                 | ğε      | व्यथनोक्षीयसमयी                     | 2 € 9      |
| वाच वच्चघरः भ्राक्ता खवव           | é.      | अधातः संप्रवच्छामि काय              | ११६        |
| बाध वद्यधरः ग्रास्ता त्रिलोक       | 60      | अयातः संप्रतस्थामि चित्र            | 6 9        |
| वाय वक्षधरः ग्रास्ता               |         | व्यथातः संप्रवच्छ।सि वाक्           | ११४        |
| सर्वधर्मश्वरः                      | 800     | व्यवानुसम नापेन                     | 48         |
| षाय वच्चधरः ग्रान्ता सर्वबुद्ध     | र ३४    | व्यथासिमन् गीतमात्रे तु             | =6         |
| व्यथ वक्षधरः ग्रास्ता नर्वबुद्धानु | १२७     | व्यवास्मिन् भावितमाचे सर्वजन्य      | 1: ⊏€      |
| षाध वक्षधरः ग्रास्ता सञ्चा         | e.e     | व्यथास्मिन् भावितमाचे               |            |
| अध्य वक्षधरः श्रीमान् सर्वतस्वा    | र्थं २६ | सर्वेद्छाय                          | €3         |
| थय वश्वधरः श्रीमान् सर्वताया       | ₹8      | व्यथास्मिन् भाषितमाचे सर्वबुद्धा    | : 8.       |
| व्यथ वक्तधरो राजा चानमोत्त         | ₹Ų      | व्यवास्मिन् भाषितमाचे सर्वबुद्ध     | i: ea      |
| खाय वक्षधरी राजा चाना              | 6.0     | ं व्यथास्मिन् भाषितमात्रे सर्वे देव | t: eA      |
| व्याच वश्वधरो राजा जिलोका          | 88      | वायासिन् भाषितमाचे सर्वे            |            |
| षाय वक्तधरी राजा त्रिवका           | eş      | नामाः                               | €8         |
| व्यय वव्यधरी शत्रा राममोइ          | ३ई      | बाधास्मिन् भाषितमात्रे सर्वे बुड    | U: c.      |
| षाय वच्चधरो राजा वच्चमनवा          | ₹€      | ं व्यवास्मिन् भाषितमात्रे सर्वे बुउ | U: 6       |
| व्याय वश्वधरी राजा सर्वक्रोग्रान   | 38      | बाधास्मिन् भाषितमात्रे सर्वे वक     | u: 6.      |
| व्यय वव्यधरी शाजा सर्वतया          | १०१     | , व्यवास्मिन् विनिःस्तमाचे          | <b>E</b> ₹ |
| व्यथ वक्त घरो राजा सर्वताथा        | 88      | , व्यथास्थां गीतमात्रायां चिववा     | 95         |
| व्यय वश्वधरो राजा सर्वाकाश्र       | ₹₹      | . ष्यास्यां गीतमात्रायां वच         | 30         |
|                                    |         |                                     |            |

|                                    | g:    |                           | ā:     |
|------------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| व्यथास्था गीतमात्रायां सर्वनुद्धा  | 30    | व्यनेन वकायोगेन           | १ ८२   |
| ष्यथास्यां गौतमात्रायां सर्वेविद्य |       | व्यनेन इन्छते वापि        | e      |
| षयास्यां गीतमात्रायां सर्वसंपत्    | 90    | व्यन्तारद्यगतं चिनोत्     | १६२    |
| व्यथास्यां भाषितमात्रायां नाग      | 55    | व्यन्तरिद्यात वर्ष        | €@     |
| व्यदयज्ञान धर्मे व्या              | १ ५ 8 | व्यन्तर्दानं वलं वीयें    | ११७    |
| चदयाः सर्वधर्मान्त                 | १६१   | व्यन्तर्द्धानादयः सिद्धाः | १ ई २  |
| व्यवस्तास् तत्र भागे               | १६२   | बनर्डानादिसंगिडी          | १२८    |
| व्यधिवेद्याचतां प्रचां             | १ट    | चन्तर्ज्ञानेषु सर्वेषु    | e,y    |
| व्यक्षिकानपरं ध्यात्वा             | 98    | व्यन्त्रमञ्जादधिराद्यं    | €€     |
| व्यधिस्तानपदं रुग्धं               | १०७   | श्रद्धावाच्यवामानं        | १८०    |
| व्यधिखाय सञ्चासुद्रां              | 33    | अधन्यथाभावना तेषां        | ९३५    |
| षाध्येषयासम्बां नाथ                | 389   | व्य सान्य वेष्टमाकारं     | 23     |
| चनया मन्त्रविद्यया                 | 50    | व्यभक्तिवादिनः सत्त्वाः   | €8     |
| व्यानादिनिधनं ग्रान्तं             | १५३   | व्यभावाः सर्वे धर्मास्ते  | १२     |
| व्यनुत्पद्वाद्दमे भावाः            | १२    | व्यभावे भावनाभावो         | 88     |
| व्यनुत्पन्नेषु धर्मेषु उत्पत्तिः   | १०४   | व्यक्तिवर्कका क्षयं देखं  | ર પ્રશ |
| ष्यनुत्पन्नेषु घर्मेषुन भावो       | १२    | व्यभिषेकतदातस्य दद्यात्   | १२०    |
| व्यनुत्पन्नेषु धर्मेषु स्त्रभावा   | €°    | व्यभिषेत्रं तदातस्य बुद्ध | €=     |
| व्यनेकायगतेनामि                    | 805   | व्यभिषेक त्रिधा भेदं      | १६०    |
| व्यनेन क्रोधसन्त्रेण               | eň ,  | व्यभिषेत्रं मञ्चावव्यं    | १२०    |
| व्यनेन खन्तु योगेन                 | 44    | व्यभेद्यं सर्वबुद्धानां   | 48     |
| व्यानेन गुद्धात्रकोग               | ₹४    | व्यामितानि समाधीनि        | ૭૧     |
| व्यनेन ताथागतं कायं                | ₹१    | व्यमिनायुर्भेद्वाविम्बं   | 88=    |
| व्यनेन धर्ममाश्वात्र्यं            | 9₹    | व्यमितायुर्मे चासुद्रां   | 899    |
| व्यनेन ध्यानमाचेता                 | 800   | व्यमोत्रक्य सम्बद्ध       | १२०    |
| व्यनेन ध्यानवव्येण दुष्प्रोऽपि     | €⊚    | व्यमोषनिद्धिमञ्चामुद्रां  | ₹.8    |
| व्यनेन ध्यानवन्त्रेण दुव्यरोऽपि    | Ęć    | व्यक्तिहारै अथवा ग्रामे   | 60     |
| व्यनेन ध्यानवच्येक सनवाराधन        | 800   | व्यनाभे सर्वमां नानां     | યૂ 🧲   |
| व्यनेन प्राप्नुयाङ्कोधिं           | 87    | व्यताच्यात्मका धर्माः     | 844    |
| वानेन बुद्धमाचात्र्यं              | ૭ર    | व्यतिचानात्मका घर्माः     | ર પ્રય |
| व्यनेन बोधिमान्नोति                | १८०   | व्यविनाभ्रमनिचेयं         | 8 4.4  |
| व्यनेन वव्यमार्गेग                 | १२०   | व्यविनाधात्मका धर्माः     | 6 4.7  |
| व्यनेन वच्चसाचात्रयं               | ७२    | बरुपत्रं सहापद्यं         | १०€    |

|                                  | <b>E</b> : ( |                                          | ā:           |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
| षदमं च दितीयं च                  | १४२          | बाकाश्रधातुमध्यस्यं भाववेत् रक्षि        | H RY         |
| व्यसमाहितयोगेन                   | 244          | चाकाम्यातुमध्यस्यं भाववेत् सम            | य ३७         |
| व्यक्षकृषिशिताद्वाराः            | १२८          | बाकामधातुमध्यस्यं भाववेत् स्र            | ં રમ         |
| व्यक्तमिते तु वचार्वे            | EL           | बाकाण्यातुमध्यस्यं वव्यमस्रक             | 24           |
| वार्षं वधायरः श्रीमान्           | É¥.          | व्याक्तव्य परमास्त्रेग चित्तं            | १६ंड         |
| व्यक्तो गुद्धापदं स्रेखं         | €₹           | व्याक्तव्य परमास्त्रेग दग्र              | १६२          |
| वाची धर्म वाची धर्म              | रर '         | चाधेयमग्डनसं तु                          | €e           |
| वाकी बुद्ध वाको धर्म             | ₹ \$         | ब्याचार्थं इटवे ध्यात्वा                 | १३६          |
| व्यक्तो बुद्धनयं दिव्यं          | €.           | ब्याचार्यं निन्दनपरानैव                  | ₹•           |
| सहो वच सहो वच                    | 224          | आचार्यं निन्द्नपरासका                    | 4            |
| चाडी समन्तभद्रस्य काय            | ₹8€          | बात्समध्यगतं ज्ञता                       | ર લંપ્ર      |
| व्यक्तो समन्तभवस्य क्रपा         | १६६          | बातावयाडनस्यः                            | २ ई €        |
| वाष्ट्रो सुदुर्लभमिदं            | ₹8€          | ध्यादग्रें वीका प्रकृंच                  | 8 AG         |
| वाही सुविकायमिदमही गुह्य         | €€           | ब्यादर्श्वीमव सम्भृतं                    | ৩২           |
| व्यक्तो सुविसायमिदमको ग्रान्त    | ₹8€          | ब्यानन्तर्य प्रश्टतयः                    | २०           |
| बाह्ये हिसमनाभद्रस्य             | ११           | आस्थासयति वचातमा                         | પ્ર€         |
| बादी कि सर्वयुद्धानां धर्म       | ३ २७         | च्यागमीद्यानविविधान्                     | 208          |
| व्यक्तो कि सर्वबुद्धानां नोधि    | В            | आजयं सर्वभच्छासां                        | १२२          |
| স্থা                             |              | अवालिखेत् पूर्वहारे तु                   | 50           |
| ٦,                               |              | · च्यावेग्रनविधिंसवें                    | 800          |
| च्याःकार्गुटिकांध्यात्वा         | ٨¥           | द                                        |              |
| चाःकारीकारसमयं                   | યુ ફ         |                                          |              |
| <b>व्याकायकायसम्मृ</b> त         | 22           | इति धर्मोदयद्यानं                        | १५७          |
| व्याकाश्चधातुमध्यस्यं भाववेषक    |              | इति बुद्धा विभागेन                       | १६६          |
| बाकाश्रधातुमध्यस्यं भाववेषन      |              |                                          | 88           |
| व्याकाश्चातुमध्यस्यं भाववेत् इ   |              | इदन्तत् सर्वबुद्धानां सनव                | 86           |
| व्याकाश्यधातुमध्यस्यं भाववेत्यद  |              |                                          | २६           |
| चाकाश्चातुमध्यस्यं भावयेत्यद     |              |                                          | 89           |
| व्याकाश्रधात्मध्यस्यं भावयेद्रुव |              |                                          | 646          |
| बाकाश्चातुमध्यस्यं भाववेहुउ      |              | 1                                        | ₹8           |
| व्याकाप्रधातुमध्यस्यं भाववेडुः   |              |                                          | 63           |
| षाकाश्रधातुमध्यस्यं भाववेह्रव    |              |                                          | १२६          |
| व्याकाश्चधातुमध्यस्यं भाववेत्    | <b>रल २५</b> | ं इदलाव् सर्वमन्त्रासां ग्रुद्धां त्रिका | 4 <b>4 8</b> |

| इदकात् सर्वेवकामां               | g:       | <b>अो</b>                  |       |
|----------------------------------|----------|----------------------------|-------|
|                                  | 84.      |                            | g:    |
| इदन्तत् सर्वसिद्धीनां            | 4.4      | बीरसाः सर्वबुद्धानां       | ₽€    |
| इयं साधर्मता युद्धा              | 78       | <b>ৰ</b>                   | •     |
| र्ड                              |          | i                          |       |
| ईतिस्वीपद्यान् सीगान             | e \$ 9   | कथं कुर्वन्ति जानात्वं     | 6 176 |
| ন্ত                              | ٠,٠      | कथमाचां प्रयक्ति           | १५१   |
| -                                |          | कपालं निर्वेशां प्राप्य    | €.    |
| जवारयन् सारेद्यां                | 4.5      | कपालं पश्यिमुक्षं वा       | ę.    |
| उत्तिस्रिन्ति भयत्रस्ताः         | १०१      | कपानास्थिघू पतिक           | १इ०   |
| उत्परित्रसम्बन्धं                | १४२      | कर्किकारस्य कुसमं          | ₹₹    |
| उपसाधनकाले तु                    | १६६      | कर्तेचं मन्त्रसिद्धे च     | ११६   |
| उपसाधन[सद्धारो                   | ďε       | कर्तव्यं सिडितव्येक        | 600   |
| उपेयः सर्वबुद्धानां              | ર ઈ ઈ    | कर्पूरकुशुमैर्युक्ता       | 3,3   |
| उलूकैः काकप्रधेस                 | १०३      | कर्पूरचन्दनेर्युक्षां      | 5.0   |
| उष्णीयः सर्वसिद्धीनां            | 988      | कर्मवद्यसद्यात्रीत्रं      | હ્ફ   |
| 77                               |          | कलग्राभिवेकं प्रथमं        | १६०   |
| Ų                                |          | कल्पकोटिसङ्खेऽपि           | १६६   |
| यकास्तरं महोब्बीवं               | <b>ા</b> | कल्योदाष्टमचाचकं           | €9    |
| र भिवं वाचतुम्बोग                | १६इ      | कामं चित्तमिति प्रोतं      | १५४   |
| एभिः सोत्रपदैः शानीसन्           | १७२      | कामधातुस्थितां कन्यां      | 3.3   |
| रुभिः स्तोत्रपदैः ग्रान्तैः सर्व | १२७      | कामधाली खरो लोके           | ₹€    |
| एवं इतिन सान्निध्यं चिवचा        | ११€      | काम बेत् प्रतिदिनं वस्त्री | १३२   |
| रवं इत्तेन साझि आवं साय          | 224      |                            | €₹    |
| रवं देवं च मोकं च                | 686      | कायवर्चं प्रभावित्वा       | १≅५   |
| एवं बुद्धी भवेत् ग्रीवं          | १२५      | कायवचाभिसम्बोधि            | 48    |
| रको कि सर्वकोधानां               | 283      | कायवच्यो भवेत् ब्रह्मा     | १२६   |
| <del>2</del>                     |          | कायवाक्चित्तनिध्यप्तेः     | ₹8    |
| रैःकारंस्तोभनं प्रोक्तं          |          | कायवाक्चित्तनिकवे          | €E    |
| रःकार सामग्राह्म                 | 606      | कायवाक्तित्तवच्यायां काय   | 35    |
| ऋो                               |          | कायवाकृत्वित्तवचातां काय   | 2 74  |
| व्योकारं चच्चुर्गतं ध्याला       | १२२      | काववाकृचित्तवचासां काय     | १६८   |
| व्योकारं जानचृद्यं               | 88       | कामवाक्चित्तवचावां सुकुटे  | १३१   |
| वोकारगुटिकां ध्याला              | 4.4      | कामवाकृचित्तवचायां समयो    | १२८   |

### ( 984

|                                 | g:                                              | g:                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| कायवाकृत्तित्तवचेस व्यक्तितायुः | ८७ कालावचामदाग्रद्धां                           | ११७                         |
| कायवाक्तित्तवचेता काय           | १५१ जनारूपधरं तीस्त्रां                         | 9€                          |
| कायबाकृचित्तः च्येग काय         |                                                 | १०३                         |
| कायवाकृचित्तवच्या भेद्या        | १५३ के कर विकार आहे ब                           | ΘĘ                          |
| कायवाक्तित्तवचेण रहा            | 8 <b>० क्रमदयमु</b> पात्रित्य                   | <b>१५०</b>                  |
| कायवाक्तित्तवचेण वच             | 8 <sup>⊏</sup> अपूर्ण विकातं संकाद्ये           | 280                         |
| कायवाक्तित्तवचेश वैरीचन         | 8 <sup>च</sup> अपूरं विकातके शास                | -୭ୱୁ                        |
| कायवाक् चित्तवच्येगादयीकरण      | <b>९</b> ६६ कृग सःत्रभराकालनाः                  | १३०                         |
| कायवाक्चित्तवचेषु मञ्ज          | <b>५९ कोधाकारं</b> चिवव्यासान्                  | €0                          |
| कायवाक्तिसवचस्तु                | ६६ को धा देशालचे जाताः                          | €, Þ                        |
| कायव।क्चित्तसयोगं खर            | ३५ कोधान्समालिखेत्दारि                          | ११३                         |
| कायवाक्चित्तसंयोगं चित्रचा      | ₹५ क्लोग्रवचाटते मुद्धे                         | P.W.9                       |
| कायवाक्चित्तसंशुद्ध             | २२ ' चुत्त्वादीम काओग्रैः                       | १२२                         |
| कायवाक्चित्तसंसिद्धाः           | १२४                                             |                             |
| कायवाक्त्तित्तर्गानद्वी         | ३१ ख                                            |                             |
| कायवाक्तित्तसमयं चूर्यितं       | २०७ । खटिकाकारादिभिर्लेख                        | € €                         |
| कायवाक्तित्तनसर्वं सञ्चा        | <b>१३६ ¦ खटिकाक्यारेगा निखेत् स</b> र्घ         | २०५                         |
| कायवाक्चित्तरास्थीय             | ९ <sup>8</sup> ९ खदू <del>प्रस</del> ाधनं मीम्स | 4.4                         |
| कायवाक्चित्तनोस्थित्वं प्राप्य  | २० खधातुं लोचनाग्रेश्व                          | $\varepsilon_{\mathcal{L}}$ |
| कायवाक्चित्तनौस्थिखं भवति       | १४२ खद्यातुं विस्मृत्रव <del>को</del> स         | १३२                         |
| कायसभावं कावेन                  | ६३ खधातुं विसलं सुद्धं                          | १२१                         |
| कायाच्चरसङ्ख्या                 | <b>१३३ खद्यातुं</b> विव <b>ससम्</b> यो          | ==                          |
| कायिकं चित्रिधं नवें            | १३१ खधातुं सर्वबुद्धेस्तु परिपूर्णे             | €€                          |
| कौदृश्रं सिद्धिसामान्धं         | १५२ खघातुं सर्वबुद्धैस्तु परिपूर्वे             | 86=                         |
| कीलनं सर्वबुद्धानां             | ८३ खधातुं सर्वबुद्धेस्तु परिपूर्वो              | ११६                         |
| कुठारं पासी विभावित्वा          | < ६ विधातुं सर्वयिक्ता <b>कोः</b>               | १२४                         |
| <b>कुग्छनाम्ट</b> तवच्चेग       | <१ 'खघातुषद्ममध्यस्यं                           | #8                          |
| कुल भेदेन सर्वेषां              | १३५ खद्रातुपस्यियों तु                          | १०₹                         |
| <b>कुकमन्दयमा</b> ख्यातं        | १५८ खघातुभवनं रम्यं                             | €=                          |
| कुलानां सर्वभनवाशां             | ६० खघातुमध्यगं चक्रं                            | €¥.                         |
| कुषानुस् <b>ध</b> तियोगेन       | २८ खधातुमध्यमं चिन्तेत् धर्म                    | 95                          |
| क्तवातु स्ट्यते ग्रोबं          | १०२ खधातुमध्यां चिन्तेत् वच्चचन्त्रा            | €E.                         |
| क्तला प्रतिकृतिं तस्य           | १६० खद्यातुमध्यमं चिन्तेत् वक्षमख्यक            | 84                          |

|                                | fi:   |                                | £:          |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| खघातुमध्यमं चिन्तेत् ग्रान्ति  | €€ }  | खब्दमध्यमं चिन्तेत् माहेश्र    | €=          |
| खधातुमध्यगं चिन्तेत् खच्च      | 95    | खबच्चमध्यमं चिन्तेत् बच्च      | 84          |
| खधातुमध्यगं ध्यात्वा           | 8 ર્  | खक्चमध्यमं चिन्तेत् सिद्धि     | 98          |
| खधातुमध्यगं वधं                | €8    | खनचमध्यमं चिन्तेत् सूर्य       | 98          |
| खधातुमध्यगतं कला               | १६०   | खबचमधागं चिन्तत् सूर्य         | 98          |
| खधातुमध्यगतं चिन्तेत् व्यस्यि  | १८०   | खक्चमध्यगं चिन्तेन् सूर्य      | OF          |
| खधातुमध्यगतं चिन्तेत् चतु      | १३८ . | खक्कमध्यमं चिनात् सर्वे        | ଥ୍ୟ         |
| खधातुमध्यगतं चिन्तेत् बुद्ध    | 89    | खबचमध्यग चिन्तेत् सूर्यं       | <b>૭</b> ૫  |
| खधातुमध्यगतं चिन्तेत् बुद्ध    | g 9 : | खवचमध्यमं चिन्तेन् सर्व        | <b>ા</b> ર્ |
| खधातुमध्यगतं चिन्तेत् बुद्ध    | g g   | खनचमध्यगं चिनात् सर्व          | <b>૦</b> €  |
| खधातुमध्यगतं चिन्तेत् बुद्ध    | g~    | खवचमध्यमं चिनात् सूर्यं        | ૭૬          |
| खघातुमपि निसेष्टं              |       | खबचमध्यग्र चिन्तेन् सूर्य      | 99          |
| खधातुरत्नमध्यस्यं              | 48    | खबचमध्यगं चिन्तेत् सूर्य       | 99          |
| खधातुनचमध्यस्यं                | #8    | खवचमध्या चिन्तेन् संन्क        | 88          |
| खधातुसमभू तेब्                 |       | खबचमध्यां धमं                  | €€          |
| ख धातुनमयमध्यस्यं              | ñ8    | खब्बमध्यगतं चिन्तेन् बुद्ध     | १२१         |
| खधातु सच्चमध्यस्य              | યુર   | खवचमध्यगतं चिन्तेन् बुद्ध      | १२२         |
| खभावं खमुखं ग्रान्तं           | १६६   | खब्बसध्यगतं चिन्तेत् बुद्ध     | १२३         |
| खमगड्जनमा रूठं                 |       | खबचमध्यगतं चिन्तेन् मञ्ज       | १२१         |
| खबचं राचासैः क्र्रीः           | €€    | खक्कमध्यगतं किनानं सर्वे       | 8.00        |
| . खबचधातुमध्यस्यं चतुरसं       | १२४   | खक्कमध्यगतं किन्तेत् क्रीःकारं | ११८         |
| खब्बधातुमध्यस्यं भाववेत् धर्म  | 8&    | _                              |             |
| खनव्यभातुमध्यस्यं भावयेत् नव्य | 86    | ग                              |             |
| खबच्चधातुमध्यस्यं भाववेत् सन्द | 38    | गक्रावालुकसंख्येख              | ų o         |
| खबचनेत्री सञ्चाराचीं           | 90    | गङ्गावालुक्समान् बुद्धान्      | ų e         |
| खक्चमध्यगं चिन्तेत् चक         | 98    | गक्रावालुक्तममैः कल्यैः        | นูอ         |
| खक्यमध्यमं चिन्तेत् चन्त्र     | 98    | गक्रावालुकसमैः कार्यैः         | ų s         |
| खबचमध्यमं चिन्तेत् धर्म        | 88    | A \.                           | યુ.ક        |
| खबचमध्यमं चिन्तेत् धर्म        | ৽ঽ    |                                | ų s         |
| खबच्चमध्यगं चिन्तेत् धर्म      | 98    | _                              | १०६         |
| खबच्चमध्यगं चिन्तेव् बुद्ध     |       | ग्रिस्टाज इत सर्वान्           | € e         |
| खक्चमध्यमं चिन्तेव् बुद्ध      | ę́ч   | 1                              | 241         |
| खनचमधार्ग चिन्तेत् मखन         | 43    | ग्रुद्धातकोषु सर्वेषु          | १६ंश        |

|                                | Æ:         |                               | æ:          |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| गुजापूजां प्रकृतीत             | १२५        | चारतक्रां विद्यानाचीं प्राप्य | १२५         |
| गुद्धोबच किमुखेत               | १५०        | चित्तं ताचागतं गुद्धं         | १३          |
| स्हीताचान् ततः कोधान्          | e≱9        | चित्तं तायागतं श्रेष्ठं       | **          |
| गोमांसच्यमांसेन                | १०२        | चित्तं रक्षभिति स्थातं        | 5 A B       |
| गोगांसेन च संयुक्तां           | 23         | चित्तनिधापिनैरात्यं           | ₹8          |
| गौरिकां खटिकां वापि            | €9         | चित्रवध्यधरः श्रीमान्         | y.e         |
| राष्ट्रमं रागमं चैव            | રયુપ       | चित्तवधायो राजा               | ₹•          |
|                                |            | चित्तवाक्कायवधीख              | १५६         |
| ₹                              |            | चित्तसमयसंबोधिः               | €2          |
| चकं वर्च सङ्घ्यद्वं            | 90         | चिनावेत्यस्तो मन्त्री         | ₹.0₹        |
| चक्रपद्मकराभ्यां तु            | 88         | z                             | १€०         |
| चक्रपद्मम का बच्चेः            | <b>~</b> 6 |                               | १४२         |
| चन्नमध्यगतं स्थाप्य            | ₹8₹        |                               | 848         |
| चन्नवन्यम शामेचैः              | 2 4        | चोट बेदिधिवदक्षं              | 252         |
| चन्नक्सं सकाञ्चालं             | 8 8        | স                             |             |
| चकादीनां विश्रेषेस             |            | वटासुकुटघरं विस्वं            | १२५         |
| चयकास्थिपमायं तु               | 24         |                               | १२२         |
| चक्कानवेगुकाराचा               | ₹•         |                               | <b>१</b> €७ |
| च्यानयोगादीन्                  | 200        |                               | 840         |
| चतुर्थे मोडग्रां चैव           | १५२        | जपेना र प्रतेना यं            | <b>⊂8</b>   |
| चतुर्देश्यां तथान्त्रस्यां     | €€         | जापमाच्यप्रयोगेग              | <b>~8</b>   |
| चतुर्भिच्चोदनागीतैः            |            | जि <b>न्नावस्त्रयोगेया</b>    | 4.4         |
| चतुर्भोगसमायुक्तं              | 6160       |                               | પ્ર€        |
| चतुर्विधसुगायन्तु              | १६२        | ज्वालगं ताप <b>गं चे</b> व    | १६२         |
| चतुव्ययेकटच्चे च               | 288        | चानसत्त्वप्रयोगेग             | 69          |
| चतुव्ययेकरकी वा                | W.8        |                               | १६५         |
| चतुःसन्धप्रयोगेग               | ďε         | जानेन सुदिता भौन्ति           | १६६         |
| चतुःस्यानप्रयोगेस              | १०६        | चानोद्धिं स्त्रियं स्थाप्य    | 3.5         |
| चत्रक्रमयं चैतां               | <b>.</b>   |                               |             |
| चाबवक्रां विश्राकाचीं गट       | €8         | अटिति ज्ञाननिव्यक्तिः         | १ € 8       |
| चारवक्कां विश्राचान्त्रीं नाना | 98         | 2                             |             |
| चाबवस्तां विभ्रातास्त्रीं नाना | 98         | टिक्काराजंस इसको धं           | 90          |
| चाबवक्रां विश्राचाचीं नौको     |            | टिकारा नादयः घट्काः           | 84€         |
|                                |            | •                             |             |

| त                                 |        |                               | g:        |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|
|                                   | Æ:     | त्रिवचासमयं तत्त्वं           | €₹        |
| ततः सर्वप्रयोगेख                  | १६७    | त्रिव चसम गसिद्धार्थे         | ય.€       |
| तत्त्वं कतिविषं प्रोक्तं          | १५०    | चिव <b>चाच्चरमन्त्राग्रैः</b> | 8.8       |
| तत्त्वं पच्चकुणं प्रोत्तं         | 848    | चिविषं कायवाकृचित्र           | १५२       |
| तथाजतमञ्चाभासां                   | रूट    | चिविषं स्मृरगं कायं           | €ર        |
| तदेव विधिसंयोगं                   | €8.    | चित्र्यं वचसमयं               | ₹80       |
| तस्मात् समयविधानचो                | ११५    | वि <b>ञ्</b> लकानाङ्ग्रादयः   | ¥.8       |
| तस्य पातंततः द्वाला               | १६७    | त्रैघातुकापधे रम्बे           | १हर्      |
| तस्य भोगायतुर्चेयाः               | १५०    | चें धातुकसङ्ख्यो              | 4.4       |
| तस्य मध्ये मद्दाचकं               | १९८    | चैधातु समञ्चावको              | ¥.R       |
| तस्य मध्ये निखेत् वक्षं           | १८     |                               | 200       |
| तस्याभ्यन्तरतस्त्रज्ञं स्थालिखेत् | षरि १८ |                               | १४८       |
| तस्याभ्यन्तरतस्रकं सानिखेत्       |        | त्रेधातुकस्थितं सर्वे         | ९०५       |
| विधि                              | ११३    | त्रैधातुकस्थितां सर्वां       | १२६       |
| तांतांतऋक्तिकां प्राप्य           | २८     | जैधातुकस्थितान्सर्वान्        | €8        |
| तांबतुतंबकार्यसम्बोध्य            | 646    | न्यध्वसमयसम्भूतं              | €s        |
| तामेव देवतां विद्यां              | १  १   | वध्यसमयसभातान्                | €¥.       |
| तालपत्रे ऽचवान्यत्र               | e.     | त्वं वचकाय बज्जनाव            | 284       |
| तिस्ठेत् चिकस्यसमयं               | પ્રસ   | त्यं वचकाय समयाग्र            | ₹8€       |
| तीद्द्याञ्चालाचिवेपुत्रं          | 99     | त्वं वच्चित्तः सुवनेश्वर      | ર કર્યું. |
| ळतीयं प्रीतिसङ्गार्थ              | १६३    | त्वं वच्चवाच सक्तनस्य         | १८€       |
| तेजोराधिजयोखीयं                   | ૭૧ :   | -                             |           |
| तेन तस्य न पाघं स्थात्            | १६८    | द                             |           |
| तेवां सूर्भ्यभिवेतां च            | १५०    | दंड्डामुद्रांततो बद्धा        | 6.3       |
| चिकस्पासंख्येयस्थानं              | €œ     | दिश्वकाच प्रदातवा             | १ ६१      |
| चिकालसमये पूजा                    | ११₹    | ददिल भवसंत्रकाः               | १२६       |
| त्रिसुखं रागियां चिनोत्           | 90     | ददाति च प्रच्छात्मा           | €e        |
| त्रिमुखं विद्यां चिन्तेत्         | 90     | दद्यात् प्रतिदिनं प्राची      | ₹8        |
| त्रिमुखं वैरोचनं चिनोव्           | •      | दद्यास्सर्भसमायोगं            | 8,8       |
| त्रिमुखं स्कृतिद्वारम्            | - ૭૧   | दद्यादै सर्वबुद्धानां         | ₹8        |
| चियोगमन्त्रपुर्यं                 | 44     | दर्भनं च दिधा यावत्           | १६४       |
| त्रिवचां तायागतं शुद्धं           | ₹₹.    | दर्भनंतु इतते ऽप्येवं         | १६४       |
| चिवचकायमन्त्रेस्त्                | 298    | दर्भानं वदि वयसासीः           | १ ई प्र   |

|                                   | £;   | 1                                                | £:                |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------|
| दर्भवेत् भगड्कं तस्य              | १२०  | दिचित्रारान् प्रभाविस्वा                         | १०६               |
| दश्रकुश्रलान् कर्मपयान्           | १२६  | दिन्हें देशाताकं योगं                            | १६१               |
| दग्रदिक्संस्थिता बुद्धाः          | 4.6  | देवमो इमहारागैः                                  | १५०               |
| दप्रदिक्संस्थिताबुद्धाः           | y.e. | दवो मोइक्तया रागः                                | €                 |
| दप्रदिक्संस्थिता बुद्धाः          | y.e  | देववचोद्भवं चित्तं                               | €₹                |
| दग्रदिक्सर्वबुद्धानां काय         | £.   | ษ                                                |                   |
| दग्रदिक्नर्वबुद्धानां च्लेत्रस्यं | 800  | धर्मे प्रदेशोति ग्राम्भीयें                      |                   |
| दग्नदिक्सर्वबुद्धानां बुद्ध       | ११ट  | . धर्मचक्रगतं कार्यं                             | १२१               |
| दग्रदिक्सर्वबुद्धानां वच्च        | १००  | , बन पत्रागत चाप<br>धर्मचा गाकरं दिखं            | १०८               |
| दग्रदिक्नर्वसत्त्वानाः            | १०४  | यम् श्रापासर । एथ्य<br>यर्मधुद्धिः वर्लनिर्द्धाः | 98<br>3e          |
| दश्चानामिन्द्रियागान्तु           | १€३  | चर्ममस्डलमध्यस्य                                 |                   |
| दग्रागंचक्रमापीतं                 | १५०  | यमगळ्णनथस्य<br>घर्मबाकासमारूठो                   | 8.5               |
| दान्तदौर्दान्तसौन्याग             | १५२  | धर्मो वै वाकृष्यः श्रीमान्                       | 84                |
| दिनचयमिदं कायें                   | €€   | धातुभूता मञ्चाराची                               | 4€.               |
| दिनानि सप्त पर्याच                | ñε   | वातुम्ता सहाराञ्चा<br>घारकानुबनाद्वित्वं         | २.इ.भू<br>२.इ.ध   |
| दिनानि नप्तेदंकायं                | €8   | धाला विवासनमयं                                   |                   |
| दुष्कारीर्नियमैक्तोत्रैः          | ₹9   | ध्याता समन्तपुर्वयं                              | २० <b>८</b><br>8€ |
| दुरुवचविषादौनि                    | १०५  | ध्यानचानं समापद्य                                | 9 <b>€</b> 8      |
| देशाना कायिकी तेवां               | 850  | ध्यानवच्चप्रयोगेश                                | e 4 0<br>e 8      |
| दोषो दोषोपभोगेन                   | १५५  | ध्यानवर्षेण समादानं                              | €€                |
| इवेन्द्रियप्रयोगेस जुड्यात्       | 389  | ध्यानवच्येग सर्वेषां                             |                   |
| इवेन्द्रियप्रयोगेण नर्वयोगान्     | 24   | भ्यायन्ति वे इसु                                 | 6 4 4             |
| दयेन्द्रियप्रयोगेण सर्वास्तान्    | ∌€   | व्यासामा पाइनु<br>व्यासतसङ्ख्यामा                | १७०               |
| इवेन्द्रियप्रयोगेण समुक्रादि      | 989  |                                                  | 40                |
| हवेन्द्रियसमापत्या कोघेश्वर       | 35   | न                                                |                   |
| इयेन्द्रियसमापत्था बुद्धविम्बं    | ₹&   | नगरे ताऽप्यथवा ग्रामे                            | ÉÐ                |
| इयेन्द्रियसमापत्या बुद्धविम्बं    | ₹€   | नमस्ते सर्वकावेश्यः                              | १६=               |
| इयेन्द्रियसमापत्या वकायमे         | 3₹   | नवश्रुलं मञ्चावखं                                | 8 1               |
| इ.चेन्द्रियममापत्या वच्चमत्त्वं   | 39   | नवेन सुविश्वद्वेन                                | eş                |
| इवेन्द्रियसमापत्या सरेतस्त        | ₹•   | नाकार्थं विद्यते ह्याच                           | १५६               |
| दादग्रहक्तं प्रकृतीत              | १८   | नानाप्रहरसङ्खायान्                               | €8                |
| दादग्राब्दिकां कन्यां             | 83   | नाथकः सर्वदुष्टानाः                              | €4                |
| द्वादग्रान्दिकां संप्राप्य        | ष्   | गासाग्रे सर्वेषं चिन्तेत्                        | <b>?</b> 4        |

|                         | g:     | 1                            | ē:          |
|-------------------------|--------|------------------------------|-------------|
| निग्रहानुग्रहं कर्म     | १६६    | पस्मक्षणचकेवा                | 4.8         |
| निरोधकोध चक्रीय         | 99     | पश्चरिक्षापभंदी मं           | 63          |
| निरोधवव्यगतं चित्ते     | 38     | <b>पश्चरिक्तप्रभोद्यो</b> ता | 280         |
| निरोधवकातते किले        | १€ं8   | प <b>स</b> रिक्समक्षामेचान्  | 88          |
| निरोध दच्चराजेन         | -      | य च रिक्स समाजी सं           | 28          |
| निर्मितं चानवचेता       | 88     | यस्वकं मधारतं                | 84          |
| निर्विक लपनि रालम्ब     | 39     | यस्वर्थम स्वत्यं             | 84          |
| निर्विकल्याताका धर्माः  | 244    | पञ्चविद्यतिभेदेन             | 224         |
| निर्दिक स्यार्थसम्भूतां | ₹•     | यश्ववीयंतया भक्त्यं          | १६२         |
| निकार्य मिग्रहरूपेग     | १९३    | पश्च श्रुलं सञ्चावकं पञ्च    | 8~          |
| निक्षित्व योगतो सन्त्री | १४६    | पस्त्रपूर्ण मञ्चावकं भाववेत् | 8१          |
| निष्पादनादिसमयैः        | 88     | पश्च प्रकृति वे देश          | દર          |
| निव्यादवेत् सञ्चायद्यं  | १२३    | पश्चलान्याः समासेन           | 620         |
| निष्पाद्य देवचकांतु     | 686    | पश्चस्थाने वुसन्त्रश्चः      | १२१         |
| निष्पाद्य सम्बद्धकंतत्र | e \$ 9 | पश्चाहितमा वेतिमा            | <b>₹</b> ¥, |
| निव्याद्य सोच पत्रं तु  | 846    | पश्चोपञ्चारपृजाग्नेः पूजनं   | 888         |
| निव्याख रागचकं तु       | 846    | पश्चोपचारपूजासैर्दे बतां     | ₹8          |
| निः अस्भावेषु घर्मेषु   | 309    | . पद्मं प्रभृतिष्ठं अञ्चला   | ₹₹          |
| नीलदखं सञ्चाकोधं        | - જ    | पद्मंबद्यंतयाखद्रं           | ₹₹          |
| नी जोत्यनद जाकारं       | ₹1     | पदां समन्तवचेश               | યૂર         |
| नीकोत्यकदकाकारां        | €8     | पद्ममञ्जलसञ्चा भ्रं          | 8 1         |
| न्यासं कलग्रवचामां      | ११७    | पदाइकां मङ्ग्लालं            | 24          |
|                         |        | यद्मान्तकात् कथं नाम         | 840         |
| प                       |        | परसाचरणं नित्तं              | 274         |
| पश्जमेकसिदं ध्यानं      | १२१    | पश्चिम्बटंतु विचाय           | 80          |
| पश्चक चिकुलंचेव         | १५३    | परिस्कृटं विघानेन            | ११८         |
| पश्चकासगुर्योः प्राच्चः | ₹₹     | पर्वताग्रेषु रम्थेषु         | 200         |
| पश्चकामगुर्योर्बुडान्   | ₹8     | पर्वतेषुच रम्येषु            | ११८         |
| पश्चकामाः समासेन        | १६३    | पर्वतेषु विविक्तेषु          | 8=          |
| पश्चमं नवसं चैव         | 242    | पश्चिमेन मञ्चापद्यं          | 80          |
| पश्चमन्तु सदाकोकं       | १€8    | पश्चिमेन जिखेत्पद्मं         | १८          |
| प <b>श्रद्धमञ्</b> राजं | 224    |                              | 80          |
| पश्चबुद्धान् विधानेन    | १२३    | प्रश्निति साधकानिकां         | 2.0         |
| 26                      |        |                              | -           |

#### ( २०२

|                                | Æ:         |                                | ā:         |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| पासौ प्रभावयेत् चकं            | ७इ         | प्रत्याचारकायाध्यानं           | १६३        |
| पासी प्रभावयेत् व्यक्तं        | 98         | प्रथमं सरीचिकाकार              | २६ं8       |
| पासहराख्या भवे के जो           | १इ७        | ष्यमं अपून्धतादोधिं            | १६३        |
| पातनं कायवाक् चित्ते           | १२इ        | प्रदानं इत्सांचैव              | 846        |
| पातनं वच्चसू चस्य              | 224        | प्रवासन्ति सद्दाबुद्धाः        | 9.0        |
| पातचेत्र्यतिक्वतौतस्य          | र ६०       | प्रवन्धं तल्लामास्थातं         | १५३        |
| पातचेत् विधिवत् सर्वान्        | 880        | पामके विकसम्भूतैः              | وح         |
| पादाकान्त्रगतं क्रत्या         | १०२        | प्राणिनचालयां पात्याः          | १२०        |
| <b>पात्रकारचनार्थेस्</b> त     | ₹9         | प्राप्य कन्धां विश्रालाच्ही    | **         |
| <b>पौतक्क व्यास्तिता कारां</b> | 9.         | प्राप्यन्ते बुद्धचानानि        | €.         |
| मीतां सुरक्षिम इन              | १४२        | प्राद्यां तिक्रं चाकम्य        | €.         |
| पनस्तुनंक्सन्ति बुद्धान्       | €€         | घियो भवति बुद्धानां            | २६         |
| पुष्पसित्यचिक्तं क्रेयं        | रुप्रश     | घीगानं सर्वे बुद्धाना          | યુ લ્      |
| पुव्यक्तिव भिष्ठीयन्ते         | १५८        | प्रेरणं र्गाञ्जसम्बारं         | २ ई ०      |
| पूज† ताथासतीं श्रेद्धां        | <b>३</b> २ | ফ                              |            |
| पृ <b>रवेचो</b> दनपदेः         | १०२        | **                             |            |
| ू<br>पृथीवचाऊडति दद्यात्       | 688        | फलेन हेतुमासुद्र               | ₹ # 8      |
| पूर्वकोगे किखेनेचं             | १८         | ब                              |            |
| पूर्वेश छातकर्मेश              | १६ट        | वन्धितं ताडितं तेन             | १ ई ७      |
| पूर्वे खतु सञ्चाचकं            | ₹ =        | विम्बं ताथाग्रतसर्थ            | #8         |
| प्रथिवी जोचनास्थाता            | र इ.ठ      | विमांस्वसमावकस्य               | € 3        |
| पेमुन्यश्चीरिताष्ट्राराः       | १३०        | वौजाद्यस्पदं प्रोक्षं          | १६०        |
| प्रकर्षञ्चतविद्यानं            | 5 8 8      | बुद्धं वा वश्वनत्त्वं वा       | १२१        |
| प्रक्रतिप्रभासारं सर्व         | ₹₹         | बुद्धकायधरः श्रीमान्           | 46         |
| प्रकृतिप्रभास्तरा धर्माः       | र≅         | बुद्धविन्वं प्रभावित्वा        | 28         |
| प्रक्रातिप्रभास्तराः सर्वे     | ₹१         | बुद्धवोधिकरं दिखं              | 26         |
| प्रकृतिकास्रतेचेतुः            | १५३        | बुद्धमधिसमाकौ तं               | 3          |
| प्रक्रता देखधर्मम्             | १ ई १      | बुद्धमण्डलमध्यस्यं व्यक्तितामं | 38         |
| प्रचाचानात्मकं योग             | १ ई१       | बुद्रमखनमध्यस्यं कावे          | 38         |
| प्रज्ञोवायसमापत्तिः            | ૧૫₹        | बुद्धमगढनमध्यस्यं वचाच्योश्यं  | 38         |
| प्रज्ञोपायसमापत्वा             | १€ंध       |                                | é9         |
| प्रतीत्वोत्पद्यते यद्यद        | રપ્ર€      | बुद्धवच्चित्र का येषु          | <b>≂</b> € |
| प्रत्यक्षं वक्तिश्राक्यस्य     | 250        | बुद्धवच्यम चासैन्धं            | ૭૯         |

|                                  | å:    | . भ                         |           |
|----------------------------------|-------|-----------------------------|-----------|
| बुद्धवाक्ताययोगेन                | Æ     |                             | ığ:       |
| बुद्धस्त्रिकायवरदो               | e٥    | भगं स <b>ब्द्र</b> लसाख्यात | १५८       |
| बुद्धान्य व्यध्यसम्भृतान्        | €પ    | भद्धं वा अथ वा विश्वं       | 5.0       |
| बुद्धांच बोधिसत्त्वांच           | १३१   | भजने कायवच्यस्य             | १३१       |
| बुडांस्तुक्रमग्रःस्थाप्य         | €€    | भवस्थापि भयं तोड्यां        | 9.        |
| बुद्धानां कायवाकृत्तित्तं        | €₹    | भवेचमाळजपदंतस्य             | રર્પ્ર    |
| बुद्धानां ग्रान्तिजननी           | 95    | भक्षोदकाईगतं वस्त्रं        | <u> </u>  |
| बुद्धानुस्मृतिसञ्चोद्य           | ₹⋜    | भावियत्वा समासेन            | 8.8       |
| बुद्धाभिचायसमयैः                 | 8 €   | भाववेत् तावृद्धं खाधि       | ૧∘૬       |
| वृद्धाभिचार्थसंसिद्धौ            | ų s   | भावयेत् धर्ममेत्रान्व       | €ે        |
| बुद्धास सम्बस्माताः              | €.    |                             | १५०       |
| बुद्धाच्य वोधिसन्त्राच्य कोध     | 348   | भावते सम्हलं स्म्यं         | 6.0       |
| बुडाच बोधिनस्थाच मन्त            | 29    | भावते समयं तत्त्वं          | <b>24</b> |
| बृद्धाः वोधितस्वास्य सन्त        | 88    | भावते सर्वसिद्धीनां         | 2 4 4     |
| बुडाव्य बोधिसस्वाव्य वे          | 6.9   | भावसाभगवन् तत्त्वं          | 8         |
| <b>ब्</b> द्धास्त्रिकायवरदाः     | €8    | भावस्य भगवन् तत्त्वं        | 3,5       |
| बुडेंच बोधिसत्त्रेंच व्यभिवित्तं | 800   | भाषका भगवन् रम्यं           | €.        |
| बुद्धेक गोधिसत्त्रेक पक्षकाम     | 200   | भावस्थ भगवन् सारं           | 88        |
| वृद्धेश्व वोधिसस्वैश्व परिपृशे   | ÉE    | भिच्लाश्चिमान वप्तव्यं      | ₹9        |
| वृद्धेचा वोधिसस्वैचा परिपृशे     | १०३   | भूर्जपचादिवुचकं             | 988       |
| बुद्धेस बोधिसत्त्रेस पुल्यमानो   | 81    |                             | 1-1       |
| बुद्धो धर्मधरी वापि              | €€    | . म                         |           |
| बुद्धीवक्षधरः प्राक्ता           | १ • 8 | सञ्ज्ञश्रीसमयसम्भोगं        | 8€        |
| बुद्धो वच्चधरो वापि              |       | सर्वजनभिषेकं च              | १५८       |
| बुडो वा बच्चधर्मी वा             | 3,4   | मखुने लिख्यमाने तु          | €.€       |
| बोधिचित्त विश्वालाञ्च            | 32    | मगड्क दश्चिकादीनि           | 904       |
| वोधि चित्तेति किं चे वं          |       | मदेन भिद्यते वर्षे          | १ ईम      |
| बोधिज्ञानायसंप्राप्तं            |       | सध्याद्वे अर्घराचे वा       | €€        |
| वोधिव <b>चाभिसम्भ्</b> ताः       |       | मध्ये वैशेचनपदं             | ११३       |
| वोधिवचेता बुद्धानां              | १२०   | मनोवक्यमयं सर्व             | १३१       |
| त्रसाच्य चित्रवेद्यानां          | E4    | मन्तं दद्यात् तदा तस्य      | १२०       |
| ब्रह्मबद्दादयी देवाः             | 4.8   |                             | १५०       |
| ब्र <b>क्षोन्द्रस</b> न्देवागां  | €9    | सन्त्रविधासिका वेन          | . ₹8      |

|                             | Æ:  |                         | Æ:         |
|-----------------------------|-----|-------------------------|------------|
| सन्तयोग्यां विद्यालाची      | १६० | सुकुटेऽक्योभ्यसमयं      | ъЖ         |
| मन्नाचारपदं दत्वा           | १२० | मुकुटेऽक्कोभ्यसमयं      | s∉         |
| मनवाद्यार्पदेः सन्यक्       | ₹8₹ | सुकुटे उच्ची भासमयं     | 9€         |
| मरकतप्रभाकारं               | 9 % | मुकुटेऽन्होभ्यसमयं      | ૭€         |
| मदाचनकृतं भ्यात्वा          | 鬼魔  | मुकुटेऽक्कोश्वसमयं      | 9€         |
| मचाटवी प्रदेशेषु पल         | 4.5 | मुकुटेऽक्कोभ्यसमयं      | 99         |
| सञ्चाटवीप्रदेशेषु विजनेषु   | ųσ  | मुकुटेऽक्षोध्यसमयं      | 99         |
| मचाह्रतेषु धर्मेषु          | \$4 | मुकुटेऽसितसम्बद्धं      | <b>૭</b> ૫ |
| सक्रापदाकृतं ध्यात्वा       | 4.8 | मुकुट वैरोचनपर          | 28         |
| मचावलं मचावयं               | 90  |                         | € €        |
| म चामगढ़न चक्रेग            | €₹  | मुद्ररेक प्रचारित       | 6 . 8      |
| महामांससमयाचेत              | 44  | सुद्राभेदेन सर्वेषां    | 62         |
| मदामांसेन संयुक्तां         | હહ  | सुद्रासम्बद्धियानची     | ર જ પ્ર    |
| मञ्चामांसेन सर्वेषां        | १०५ | मुद्रितं सुदया सर्व     | १4६        |
| सङ्ग्रसमुलं ध्यात्वा        | A 8 | सूठे सोचाताकां योगं     | २ ∉ १      |
| सङ्ख्यं समाधाय              | 84  | म्हवादादं वचापदं        | 3 €        |
| सञ्चावस्त्रकृतं ध्यात्वा    | # 8 | मोक्तमाग्रंपनेता च      | 8.5        |
| मचात्र्रीमं चावकः           | ११८ | मोच्द्रति किमुचेत       | १५०        |
| मदासमयकुतं ध्याता           | ¥8  | मोचित्रोदधि भाखं        | १ मृ⊏      |
| मशासमयतत्त्वं वै            | 84  | मोचमाचेसा यत्वर्म       | १ २६       |
| मञ्चासाधनकाले च             | १६६ |                         | €₹         |
| महासाधनकातेषु               | ųς  |                         | 5,41,8     |
| मांनाचागरिक्तवार्थे         | र्  | मोद्यो मोद्योपभोगेन     | ર પ્રપ     |
| मातरं बुद्धस्य विभोः        | ₹∘  |                         |            |
| मालम् हे आधाने              | ۥ   | য                       |            |
| माहभागनी पुत्री ख           |     | यं वाध्ववचासुदयं        | 600        |
| मानुवासियमयं कीलं व्यथना    | £ξ  | यः प्रभूतसिसं योगं      | ¥.•        |
| मानुवास्थिमयं कीलं चराष्ट्र | £.  | 1                       | 600        |
| मारखं त्रीवनं चैव           | 646 | यश्चित्रं समनाभद्रस्थ   | ₹0         |
| मार्सं सर्वबुद्धानां        |     | यश्चित्रं सर्वेशस्वार्ग | ₹•         |
| मास्यीयाः प्रयक्षेत         | €.  |                         | ₹.         |
| माहेश्रमखनं धात्वा          | €€  |                         | ₹.         |
| सुकुटेऽच्छोभ्यसमयं          | અય  | ंबदभिजवति चित्तेन       | ΝŔ         |

|                                     | g:        | 1                            | Ē:         |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| बदेव वकाधर्मस्य                     | ₹•        | रज्ञचलं विभावित्वा           | રય         |
| यदेवाचारपदमिष्टं                    | १०६       | रिक्राना सर्ववचायां          | 200        |
| यहपवेदनसंज्                         | 19.       | रसंचातातु चिविधं             | \$0        |
| यन्त्रोश्रदेशतथ                     | 100       | गास्त्रसम्बादक्रेषु          | Ė          |
| वखेदं भाववेत्वाचित्                 | १२४       | राक्त सैर्विविधे क्रीः       | ર ∘ ફ      |
| यखेमं समयं रचीत्                    | 180       | रामकुलसमायोगं                | ₽€         |
| यस्य वन्धधराग्रस्य                  | ११५       |                              | <b>₹</b> ₹ |
| गावनाः सभ्वसम्भूताः                 | 399       | रागवचाङ्ग्रहीं भार्या        | १२५        |
| यादनसः सर्वसमयाः                    | १३€       |                              | 48         |
| यावन्तो सन्तपुष्ठवाः                |           | रागे गामस्यं वकां            | १४८        |
| वे देशायिना च                       | રજ        | राजो राजोपभोगेन              | 344        |
| वै परद्रव्याभिरताः                  | ₹•        | रि पुसन्तासनसम् वे           | € 9        |
| बेऽप्यस्य तस्य वचस्य                | ₹¥        | ब्धिगाई सजिजाई               | 37         |
| वे भावयन्ति इसु                     | ર કર      | रूपं विचाय त्रिविधं          | २०         |
| वे साधयित इत                        | 808       | रूपवचादयः बट्काः             | રયુ€       |
| योगमञ्जलसभ्तं                       | ર્€       |                              | 25         |
| योजनकोटिसञ्जूको                     | 33        | रूपण्डादयः कासाः             | 8 4 €      |
| योजनभ्रतविकारं प्रभयः               | 4.8       | रेखांददातिध्यात्वातु         | €€         |
| योजनग्रतिकतारं भाववेत्              | <b>88</b> | <b>रोचनागुदसंयुक्तां</b>     | 52         |
| योजितं प्राप्य विधिना               | 60        | रोमकूषाग्रविवरैः             | €=         |
| योधितं स्मार्थनवधा                  | १६५       |                              |            |
| योविदाकारसंयोगं                     | ₹         | ख                            |            |
| _                                   |           | लक्षकं राजनासिकः             | १५७        |
| ₹                                   |           | बक्रवनद्यमावैद्य             | १५४        |
| रक्तसितस्रावाशारां                  | 90        | वक्वयेदादि समयं              | ÉŲ         |
| रत्ते रागात्मकं योगं                | १६१       | लिक् दिखाग्रापादेग           | Ed         |
| रक्षाद्यानि तुमक्षाति               | 8 . 8     | . लिक्कं पादेन चाक्रम्य भूवं | ~          |
| रच्याचे सर्वमन्त्रामां              | 44        | लिक् पादेन चात्रस्य गच्चसैः  | १० र       |
| रक्तावव्यप्रयोगेषु                  | 95        | जोक धातुषु सर्वेषु           | 88         |
| र तिष्रीतिसुख <del>ैर्</del> च में: | 84€       | जोकाचारविनिर्मुक्तं          | १५€        |
| रतौत्रज किसुच्चेत                   | १५०       |                              | 9.         |
| रक्षप्रशिति किंतच                   | 840       |                              | €.         |
| रक्षराजसुगास्भीर्थ                  | १२७       | नोचनाचा मद्याविद्याः         | ६२         |
|                                     |           |                              |            |

| व                           |            | 1                          | ā:          |
|-----------------------------|------------|----------------------------|-------------|
|                             | g:         | वच्चाधिषतयः सर्वे          | 47          |
| वक्रमध्यगतं चिन्तेत्        | १०५        | वकासितमञ्चाराज             | १२०         |
| वश्वकौलं सर्ततं तेन         | ę́θ        | वचास्तं सञ्चाकोषं          | 98          |
| वचनक्षधरं ध्यात्वा          | १३५        | वश्चनं तस्य नाथस्य         | १६८         |
| वक्षचतुरुयं कर्म            | ६३         | वने भिक्षां अमेतियां       | १२६         |
| वश्चचित्रसमः ग्रास्ता       | 84         | वधीकस्थारस्तांच            | <b>१</b> ६५ |
| वक्षधमें मधाविमां           | 800        | वाक्यकर्मकतं सत्त्रं       | १३१         |
| वक्षधर्मसङ्ख्यात्र          | ११५        | वाक्षवक्षपदाकान्तं         | ٤₹          |
| वक्वपद्मसमायोगं             | १६६        | वाक्यसमयसम्बोधः            | €ર          |
| वचपद्मसमायोगात्             | १६२        | वाज्यकों च सहाराचीं        | 9.          |
| वक्षपाश्चिम हाविम्बं        | ११८        | वातमञ्जलसं योगे            | e2          |
| वश्यसञ्जनधानेन              | 398        | वायक्षमञ्जूषाग्रस्यं       | યુષ         |
| वचमगढनमध्यस्यं              | 8.8        | विग्रति इन्तं प्रकुर्वीत   | 8 7 8       |
| व <b>क्ट क्रिम इ</b> ।दी सं | 8 •        | विकस्तित चान पद्मे         | ٤٦          |
| वव्यकोत्त्रम विम्याचीः      | 3.3        | विचरेत् समन्ततः निडी       | યુ ¢        |
| वव्यवैरोचनं चिन्तेत्        | १२०        | विचार्येदं समासेन          | e g         |
| वयसम्बंस हाजूरं             | १०३        | विज्ञानं देवमास्वातं       | 8 # 8       |
| वक्तसर्वं सङ्हाविस्         | 80=        | विद्याय चितिषं गन्धं       | 25          |
| वव्यसत्त्वं विधानेन         | १२इ        | विकास वक्कभेदेन            | ųσ          |
| वक्तसन्वं समाधाय            | €8         | विग्युत्र च सङ्कार्सांगं   | 662         |
| वच्यसम्बम्दाकान्तं          | <b>~</b> € | विष्णुत्रपश्चसमयैः         | 4.2         |
| वक्षसत्त्वस शास्त्रावं      | १२१        | विव्यूत्रमांसञ्ज्ञीन       | 360         |
| वक्षसत्त्वम इत्यान          | 38         | विग्याचवधिरं भच्चेत्       | १३०         |
| वक्षसत्त्वमञ्चाराज ध्वात्वा | १२३        | विष्णुत्र अकर सादी न्      | 29          |
| वक्षसत्त्वसञ्चार।जं मामकी   | ११५        | विग्मृत्र शुक्र सामा       | १३६         |
| वच्चसत्त्वस्य सर्वत्र       | १३१        | विव्याच्या असमयेः          | 888         |
| वक्तसन्बादयः सर्वे          | 200        | विग्युत्रसमयं भद्येत्      | EL          |
| वस्थसत्त्वे सङ्गराजः        | €0         | विग्मृत्रसमयाद्येन         | € 8         |
| वक्तमस्वी सञ्चाराजी         | ११९        | विन्यूचसमयाद्येन           | £ 4.        |
| वश्चष्टलं सञ्चाञ्चालं       | र ८        | विग्रम्त्राक्रेगतं वस्त्रं | €€          |
| वचामुमिव मञ्जानां           | ₹€         | विग्यू जाचार स्वायां       | २६          |
| वसाङ्ग्रसस्यविम्            | es         | वितकों च विचारं च          | १६३         |
| वचाचलं सञ्चाको धं           | 9ફ         | विवक्तिमा जमतिक्रम्य       | 885         |

|                                    | ų:    |                               | g:      |
|------------------------------------|-------|-------------------------------|---------|
| विद्याधर सञ्चाकन्यां               | 66    | <b>ग्रान्त घर्मा ग्रम्</b> तं | १७      |
| विद्यारा नायधर्मा वां              | 33    | ग्रान्तिके जीवनाकार           | €8      |
| विद्यारा त्रादिवच्या यां           |       | ग्रान्तिके ग्रान्तिचतंतु      | १ ६ =   |
| विद्याराचौति विख्याता              | १ ई ई | भौर्यते वृष्टमात्रेक          | 63      |
| विधानानि तुसर्वास्त                |       | मुक्तं वा व्ययवा विद्धां      | ११७     |
| विभाव्य यदनुक्क्या                 | ₹ € 8 | श्रुक्रोब सर्वमन्त्रावा       | ११५     |
| विविक्तेषुच रम्येषु                | 88    | श्रुचौ विविक्ति एथिवौ प्रदेशे | ₹₹      |
| विविधान् वचासम्भूतान्              | र∘⊏   | प्रदेशोति सन्त्राच्चरपरं      | €₹      |
| विश्ववच्यात्मकान् बुद्धान्         | ₹4.4  | प्रहरविन्त वे इ.सु            | 80.8    |
| विश्वेश्वरीप्रविद्येषु             | 88    | श्वानमांसं इयमांसं            | 60      |
| विवयधिरसं युक्तं                   | €€    | न्यानमासेन संयुक्तां          | હલ      |
| विश्वं संग्रह्म विधिना             | وح    | श्वानसमयमांसेन                | ય,∉     |
| विकेन सङ्गसंयुक्तां                | جع    | ष                             |         |
| विश्वारेण समा प्रोक्तं             | ųσ    |                               |         |
| वेदना घट्टमानाख्या                 | 848   | वट्चक्रवर्तिनी राज्यः         | ર≰પ્ર   |
| वैशेषनं सञ्चाचक                    | 4.4.  | <b>बट्चिंग्रत्मुनेरूमां</b>   | યૂર     |
| वैशेचन विभावित्वा                  | ₹€    | ' षट्चिंग्रत्युमेरूकां        | પ્ર     |
| वैरोचनप्रयोगेग                     | 359   | वट्त्रिप्रत्सुनेक्यां         | યૂર     |
| वैरोचनसङ्घाविस्वं काय              | €.8   | बद्। नम्रासुगक्या             | ११८     |
| वैशोचनमञ्जाबिक ध्याला              | १२२   | जन्माचान् मावजव् आश्रा        | र्€     |
| वैरोचनसञ्चासुदां व्यथवा            | ٤٤    | वादम्हला मञ्जातात             | ११३     |
| वैशेचनसङ्ख्यां काव                 | 8.8   | वोडग्राब्दिकां ग्रह्म         | १२५     |
| वैशोचनमञ्चाराजं                    | 224   | बोडग्राब्टिकां संप्राप्य      | १८      |
| वैशेषन सञ्चायुद्ध                  | 679   | स                             |         |
| व्यवलोकन्ति वस्दाः                 | 88    | अध्याष्ट्रकं रति तथ           | १७०     |
|                                    |       | संस्तारस्तुसदाई व्यर्ग        | र ग्रं8 |
| भ्र                                |       | ससारेद विश्ववदिश्व            | ६ म ७   |
| प्राचींतत्र सिद्यतांचिन्तेत्       | 62    | स इरेलावासमयं                 | १०€     |
| भ्राव्दं चिविधं विचाय              | 25    | संचारंच प्रकुर्वीत            | ३३      |
| ग्रजोः प्रतिकृतिं कृत्वाचिता       | 8.08  | सन्बंधातुं समामेन             | १३९     |
| भ्राभीः प्रतिकृतिं क्रत्या नदी     | १०२   | बन्बधातोरनन्तस्य              | 5 25    |
| भ्राचीः प्रतिकृतिं कृत्वा विख्युच  | 202   | सन्तांच व्यवसम्भूतान्         | €ų      |
| भ्राचीः प्रतिकृतिं कृत्वा अस्त्रान |       | सक्तान् दश्रदिक्स स्भूतान्    | €8      |

|                               | E:   | 1                                 | 9          |
|-------------------------------|------|-----------------------------------|------------|
| सम्बान् दश्रदिक्सम्भूतान्     | €4   | सर्वमञ्जलपार्श्वेषु               | €₹         |
| सत्त्वादतारसंग्रील            | १२८  | सर्वमन्त्रप्रयोगेषु               | <b>~</b> 9 |
| सदसम्बद्धमं ख्यातं            | १५३  | सर्व अन्यार्थ जा पेषु             | 48         |
| सप्ताच यावत्यातीत             | 88   | सर्वजन्मसम्पर्के ग्रन्था          | १०१        |
| स भवेत्रतस्यादिव काय          | 8 .  | सर्वजञ्चकसम्पूर्ण चन              | 99         |
| स भवेत्रतस्यादिव वोधित्तित्त  | ¥.   | सर्वजन्त्रगतम्पूर्णसर्वे          | १व         |
| स भवेत्रत्स्यगादेव बोधिसत्त्व | ų.   | सर्वजन्तवसम्पूर्णा त्रिकायाय      | EG         |
| स भवेत्रतस्यादेव मञ्जूशी      | 63   | सर्वे जचा गसम्पूर्णा सर्वो लङ्कार | 98         |
| स भवेत्रतस्यादिव वच्चकाय      | ų.   | सर्व ज ज्ञा ससं गुडां             | €8         |
| स भवेत्रतस्यादेव वक्तसत्त्व   | 8.3  | सर्व वस्त्रप्रयोगेस               | 6.6        |
| स भवेत्रतस्यादेव विद्योदिध    | १०५  | चर्वसत्त्वमञ्चाचित्तं             | १९         |
| स भवेत्रत्व्यकादेव वैशेचन     | 63   | सर्वसत्त्वाः समुत्पन्नाः          | 289        |
| स भवेत्रतस्यादेव सर्वबुद्ध    | €€   | सर्वसमय[सडाय                      | યૂ.લ       |
| स भवेत् जिकायवस्दो            | e y  | सर्वगुद्धाधिमोचोग                 | ર પ્ર      |
| स भवेत् वश्वधर्मातमा          | £¥.  | सर्वाक्तान् इदये पात्र            | ₹ €        |
| समनाभद्र सम्बार्थ             | १३   | लर्वाकारवरों पेलं काय             | ų.         |
| समयचतुष्टयं रक्त्यं बुद्धः    | १२८  | सर्वाकास्वरोपेत बुद्ध             | 4.4        |
| समयचतुरुषं रक्षं वद्य         | ११८  | नर्वाकास्वरोपेलं सञ्च             | ~          |
| समयचतुष्टयं रच्छं वालस        | १२८  | सर्वाकास्वरोपेतं वच्ये            | €€         |
| समया कर्षे ग्राकुलं           | . ₽0 | सर्वाकास्वरोपेतं सर्वा            | 94         |
| समयाचारेन्द्रविधिगा           | ₹.   | सर्वांकि चाबक्यांकि               | १२६        |
| समाधिवसिताम। त्रे             | ર €8 | सर्वाभिषेकसम्बद्धी                | 2 . 8      |
| सम्मानवैदिसं लोके             | ₹    | सर्वाश्वाहरसम्पूर्व               | १२         |
| सम्बन्धिय घानम। ग्रींग        | ER   | सर्वाचक्रारसम्पर्धागन्ध           | 64         |
| सर्वकर्मिकमन्त्रागां          | 200  | सर्वाचक्रारसम्पर्शी सर्व          | 64         |
| सर्वकामीयभोगीय                | २७   | सर्वाचक्रारसम्पर्धां सर           | १०६        |
| सर्वकामोपभोगैस्तु             | 29   | सर्वे महाबोधिसस्याः प्रहर्वी      | 240        |
| सर्वक्रोधच्चय यसत्            | 244  | सर्वे महाबोधिसत्त्वाः प्रह्रस्टाः | ९५१        |
| सर्वताथागतं प्रान्तं          | 69   | वर्वेषामेव सन्ताकां विश्वं        | 990        |
| सर्व ने राज्यसम्भूत           | 9.8  | वर्षेत्रामेव सन्ताकां वच्य        | ११4        |
| सर्वबुद्धसयं ग्रान्तं         | १५१  | सिवादीयतं वस्त्रं सत्वा           | =€         |
| सर्वेबुद्धविघातेन             | १ 🗲  | सक्तिकाईगतं वस्त्रं प्राहत्य      | ~€         |
| सर्वबुद्धाधिषः श्रीमान्       | १६८  | साकारं च निराकारं                 | १५८        |

|                                | Ē:    | 1                               | ā:         |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|------------|
| साधनं प्रतिपत्तिःख             | 686   | स्मृद्यान्तु एनः कार्थे         | €s         |
| साधनं सर्वसिद्धीनां            | 689   | स्मृतिक्रमचनं कडं               | oy         |
| साधु साधु सञ्चानाचाः           | १€ट   | स्कृतिकृश इनं दीतं भाववेत्      | s∉         |
| साधु साधु अशासन्ताः            | 389   | स्मृतिकृगद्यनं दीप्तंबद्य       | ey.        |
| साधु साधु सञ्चासत्त्वाः        | १इट   | स्कृतिक्रमचनं दीप्तं संकृद्ध    | 98         |
| ताध्यमस्थापि बहेकं             | र ईं  | स्मृतिकुगद्यनं दी प्रंसर्व      | 98         |
| मामान्धोत्तमभेदेन              | १६२   | स्मिक्रमञ्चनाकीशं               | ₹¥.        |
| सिद्धचेत्र निमित्तं च          | શ્યુર | सनसकसमावन्तु                    | ર્ય€       |
| सिध्यते पद्धामाचेक             | 88    | खकायचित्तवक्षेत्र               | 2.0        |
| सुभाषितसिदंतकः                 | 808   | स्रकायवाक् चित्तपदे             | १०६        |
| पुर्माचानाग्रवरं               | ંકર   | 1 .                             | e9         |
| पुरी नागी सद्दायची             | १२६   |                                 | 309        |
| सुवतस्थाभिवि <b>ल</b> स्थ      | 242   |                                 |            |
| द्वज्ञस्य पातनमिदं             | ११६   |                                 | 92         |
| द्रयं माडलमध्यस्यं             |       | सम्बद्धायधरं नीम्बं             | ৩২         |
| इनेत्रत्र समासेन               | ₹4    |                                 | 9२         |
| मेदयेत् कासगान् पञ्च           | 29    | ं अप्रोपनेषु घर्नेषु            | 8.0        |
| मेवाचा नाम्हते <b>ने</b> व     |       | खभावयुद्धने रात्म्ये            | १३८        |
| नेवाविधानं प्रथमं              | १६२   | सभावेगैव सम्भूताः               | 280        |
| मेवा <b>बडङ्गयो</b> गेन        |       | समग्रहलं समन्त्रेग              | 8 .        |
| <b>नेवासमयसंयोगं</b>           | y e   |                                 | ¥.R        |
| कान्धवद्येग यावन्तः            | 8.8   | समन्तं भाववेषकं                 | 88         |
| न्तनान्तरं यावष्क्रिखान्तमध्ये | 38    | समन्तं इदवे भ्यात्वा            | र्€8       |
| स्त्री रूप भगवच्छी व           | 220   | समन्तपुर्वयं ध्याता चतुः        | 8 .        |
| स्थिरंतुस्कारचेत् रत्नं        | રય    | , सामनापुरुषं ध्यात्वा सर्व     | <b>≂</b> € |
| स्पर्धे चाला तु चिविधं         | 25    | समन्त्रेण प्रभावित्वा           | ¥₹         |
| स्पर्भ ग्रव्हादिभिमं न्ही      | 25    | स्तमन्त्रेण मञ्चावकां           | 42         |
| स्सर्धाकायमेचेन                | 48    | , समुद्रां वाऽयवा चिन्तेत्      | १२५        |
| स्मरेद्र डपदंतच                | 87    | खरूपेगीव तत्कार्थं              | १२५        |
| स्पाननं कुट्टनं चिन्तेत्       | १०8   | खनचं पदासंयुक्त                 | ₹€         |
| स्फुरतांच प्रनः कार्यं         | €ø    | <b>बा</b> वाङ्म <b>ब्ह</b> लपदं | ११८        |
| स्कृरशं सर्वभन्नाशां           | €₹    | <b>स</b> हेतु रिभिषेकी ग        | १६४        |
| स्प्रमां सर्ववचामां            | €ય    | साध्यांच वे इसु                 | १७१        |

|                             |       | t .                     | 펻.      |
|-----------------------------|-------|-------------------------|---------|
|                             | ā:    | क्षकारकी लकंध्याला      | €ø      |
| ष्ट्रमनुरागसं चैव           | १५२   | , इदंकारगुटिकांध्यात्वा | μą      |
| इतमाचे मद्दावको त्रिकाया    | ٤٦    | इंकारे वचसत्त्वातमा     | १०१     |
| इतमात्रे महावधे त्रिवधा     | ٤٦    | इदयं ताडवेत् तेन        | 8 2     |
| इतमाचे महासत्त्वे           | 23    | इदयं अध्वबुद्धेभाः      | 88      |
| चययीवं सचाकोधं              | 90    | इदय यावत् पादान्तं      | 93      |
| चरमां सर्वद्यामाः           | ₹€    | इदयमध्यगतं सूद्यां      | 8 •     |
| इस्तंदत्त्वा ग्रिटे ग्रिकां | १६१   | इदवे तं सदावकां         | १०ई     |
| इन्समात्रं दिइन्त वा        | 208   | इट्टिसध्यातं चक         | €₽      |
| इस्तमुद्रां न वधीयात्       | र इ.ई | इट्टिसध्यगतं खद्रं      | € \$    |
| इस्तिमांसं इयमांस           | ₹     | च्चदि सध्यगतं पद्म      | €₹      |
| इस्तिमासं इयमासं            | 280   | इदि मध्यगतं रक्षं       | ર્લ છ   |
| इ स्तिसमयमां सेन            | 99    | इदि सध्यगतं वश्वं       | €₽      |
| हकारं कायवाक् चित्तं        | 8.9   | इन्दासन्त्रसार्थेल      | ર પ્ર.૭ |
| ह्रकार च बोंकार च           | 3.5   | क्षोमं कुर्वीत सम्बद्धः | 212     |
| क्रकारं चित्तकानी घं        | 88    | चोसं वाऽप्राचवा आवं     | Ha C    |

### Addenda et Corrigenda.

R = Readings of Bombay R.A.S. MS for seven pages in the beginning not

|      | incorporated in the edition. |                         |      |      |                   |                                |
|------|------------------------------|-------------------------|------|------|-------------------|--------------------------------|
| Page | line for                     | read                    | Page | line | for               | read                           |
| 1    | 3 'समै'                      | रि°समैक°                | 54   | 11 # | नह्य <sup>े</sup> | मद्या"                         |
| 2    | 1 °सच्चन                     | शक्त्वेन                | 55   | 13 ° | 'गेन              | 'गेग                           |
| 2    | 13 'चन <sup>०</sup>          | ि°चनवच्च°               | 56   | 11 ' | रोग               | ं गेस                          |
| 2    | 14 ° वद्य                    | R अयं                   | 58   | 12 ° | <b>ब्बो</b> ग     | <b>व्योग</b>                   |
| 2    | 14 ंषज्ञः                    | R °षद्य                 | 58   | 14 ' | 'गेन              | 'गेस                           |
| 3    | 2 ग <b>न्ध</b> े             | R ##°                   | 59   | 3 °  | 'बुद्धाचि°        | °बुद्धास्त्रि°                 |
| 3    | ৪° सम्ब                      | R °मंत्र                | 60   | 10 5 | गप्यते            | प्राप्यन्त                     |
| 3    | 10 °गत <sup>ੇ</sup>          | R गर्न                  | 60   | 11 9 | भै न              | nn                             |
| 3    | 18 °सयः                      | R समयः                  | 61   | 20 9 | °त्रान्स '        | °चात्स°                        |
| 4    | l °सत्त्वा°                  | R 'मन्त्रा              | 56   | 16   | 'गेन              | <b>ग्रे</b> ग                  |
| 4    | 4 बोधिचित्त                  | R वैशेचन°               | 71   | 15 3 | યુ <b>નાં</b>     | सम्बं                          |
| 4    | 7 व्ययनकी                    | R = प्रभव्य             | 72   | (5 1 | वात्वा            | धाता                           |
| 4    | 20 `गत`                      | ि गतःशिमेक              | 74   | 6 4  | गर।याँ            | तारायाँ                        |
| 5    | <b>5 'পুল'</b>               | Rेकुलसव°                | 74   | 7    | 'लाचीं            | <sup>°</sup> ला <del>खीं</del> |
| 5    | 17 `वक्तक्रियं               | R°क्वित्द्रयं           | 78   | 16 ' | मातायां           | <sup>°</sup> माचायां           |
| 7    | 2 (मर्बवका)                  | R पूर्वकोगो             | 86   | 8 4  | मूनां'            | सुक्त°                         |
| 7    | In                           | Delete 51               | 87   | 3 1  | ग्रचाँ            | प्राचीं                        |
| 8    | 9 °ङ्कार्द                   | °क्वरी                  | 87   | 19   | °रात्रो भो°       | °হাসস্থা°                      |
| 13   | 6 प्रसुखा                    | °प्रमुखा                | 89   | 20 1 | लिक्कपादेन        | लिक्सं पादेन                   |
| 19   | 5 विग्रस् <b>च</b> े         | विग्यम्च °              | 190  | 5 :  | बुद्धास्त्रि°     | बुद्धस्त्रि°                   |
| 20   | 13 विकास                     | विग्रमुच °              | 90   | 20   | °पञ्चा            | °यद्भाः                        |
| 20   | 14 प्रजीख                    | पुत्र <b>ी ख</b>        | 95   | 16   | सिद्धते           | सिध्यते                        |
| 30   | 6 स्थमा°                     | स्रभा <sup>°</sup>      | 96   | 18   | ° <b>चिते</b> °   | ছেন°                           |
| 36   | 2, 13 °घयों मे               | ग °घ्रयोगेम             | 97   | 7    | ° ग्रेन           | °मे ग                          |
| 38   | 10 ° খুবা                    | <b>ग्र</b> चाः          | 98   | 9,   | 11, 13, 15        |                                |
| 39   | 8 <sup>०</sup> बव्दानां :    | <sup>3</sup> वस्त्राताः |      | 17,  | 19, 21 °गेव       | °नेश                           |
| 47   | 9 वसाच्चे                    | वच्चेम                  | 99   | 2,   | 17 °गेन           | ° गेसा                         |

| Page line for            | read                    | Page line for        | read             |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 101 9 °सर्व              | °सर्गा                  | 133 15 <b>eace</b> ° | खबच              |
| 102 14 °का               | °ani                    | 134 17 °घर           | °घरः             |
| 103 11 °घातु             | °घातुं                  | 144 13 °दनेकी        | °दनेकी           |
| 103 12 বুকুৰ             | दुखेन                   | 145 16 °नाथः         | ेगा च            |
| 106 15 श्राध्या°         | बाह्याध्या <sup>०</sup> | 149 6 °स्थाव°        | °स्त्राध्व°      |
| 107 5 ৰহাৰু              | वधोषु                   | 153 17 °ya°          | <b>प्रव</b> े    |
| 107 20 प्रमाते           | पश्यति                  | 154 7 कूक°           | कुल <sup>°</sup> |
| 110 20 °यति              | °यन्ति                  | 156 13 ਜਕਾ°          | समन्त°           |
| 117 5 पृथी               | पूर्योi                 | 160 17 °ग्रेन        | ° मे श           |
| 118 22 °धाते             | °ध्यन्ते                | 164 13 संचिताः       | संचिता           |
| 119 4 সুদ্ধ <sup>°</sup> | লু <b>ড</b> °           | 165 22 ° खता         | क्टताः           |
| 119 9 ददन्ति             | ददाति                   | 166 6 °पृक्          | °प्रक °          |
| 121 18 सव <sup>°</sup>   | सर्व <sup>°</sup>       | 168 l °चिन्तं        | चित्तं           |
| 133 14 °जन्तवम्          | नद्यसम्                 | 1                    |                  |

### GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Critical editions of unprinted and original works of Oriental Literature, edited by competent scholars, and published by the Oriental Institute, Baroda

#### I. BOOKS PUBLISHED.

| 1. | Kāvyamīmārisā: a work on poetics, by Rājaśekhara (880-920 A.D.). edited by C. D. Dalal and R. Ananta- | Rs. | Α. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | krishna Sastry, 1916. Reissue, 1924                                                                   | 2   | -4 |

This book has been set as a text-book by several Universities including

Benares, Bombay, and Patna.

- 3 Tarkasangraha: a work on Philosophy (refutation of Vaiécika theory of atomic creation) by Anandajiāna or Anandagiri, the famous commentators on Sankaracarya's Bhassas, who flourished in the latter half of the 13th century: educed by TM. Tripath, 1917. Out of print.
- 4 Pärthaparäkrama: a drama describing Arjuna's recovery of the own of King Varita, by Prahlidanadeva, the founder of Palanpur and the younger brother of the Paramara king of Chandravatt (a state in Marwar), and a feudatory of the kings of Guzerat, who was a Yuvaraja in Samvat 1220 or A.D. 1164: edited by C. D Dalal, 1917.

0-6

0-8

- Lingānusāsana: on Grammar, by Vāmana, who lived between the last quarter of the 8th century and the first quarter of the 9th century edited by C. D. Dalal, 1918
- Vasantavilāsa: an historical poem (Mahākāvya) describing the life of Vastupāla and the history of

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rs. A. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | Guzerat, by Bšlachandrasūri (from Modheraka or<br>Modhera in Kadi Prant, Baroda State), contemporary<br>of Vastupāla, composed after his death for his son in<br>Samvat 1296 (A.D. 1240): edited by C. D. Dalal, 1917                                                                                                                                     | 1-8    |
| 8.  | Rüpakaşatkam: six dramas by Vatsarāja, minister of<br>Paramardideva of Kalinjara, who lived between the<br>2nd half of the 12th and the 1st quarter of 13th cen-<br>tury: edited by C. D. Dalal, 1918                                                                                                                                                     | 2-4    |
| 9.  | Mohaparājaya: an allegorical drama describing the overcoming of King Moha (Temptation), or the conversion of Kumārapāla, the Chalukya King of Guzerat, to Jainiam, by Yasapptla, an officer of King Ajayadeva, son of Kumārapāla, who reigned from A.D. 1229 to 1232: edited by Muni Chaturvijayaji with Introduction and Appendices by C. D. Dalal, 1918 | 2-0    |
| 10. | Hammframadamardana: a drama glorifying the two<br>brothers, Vastupalia and Pejahpala, and their King Vira-<br>dhavala of Dholks, by Jayasinihasüri, pupil of Vira-<br>süri, and an Aosrya of the temple of Munisuvita<br>at Broach, composed between Samvat 1276 and 1286<br>or A.D. 1220 and 1239: edited by C. D Ibalal, 1920.                          | 2 -0   |
| n.  | Udayasundarīkathā: a romance (Campū, in prose aud poetry) by Soddhala, a contemporary of and patronised by the three brothers, Chelittarāja, Nāgārjuna, and Mummuņirāja, successive rulers of Konkan, composed between A.D. 1026 and 1050: eduted by C. D. Dalal and Pandit Bmbar Krishnamacharya, 1920                                                   | 2-4    |
| 12. | Mahāvidyāviḍambana: a work on Nyāya Philosophy,<br>by Bhaṭṭa Vādindra who lived about A D 1210 to<br>1274: edited by M. R. Telang, 1920                                                                                                                                                                                                                   | 2-8    |
| 13. | Präcinagurjarakävysangraha: a collection of old<br>Guzerati poems dating from 12th to 15th centuries<br>A.D.: edited by C. D. Dalal, 1920                                                                                                                                                                                                                 | 2-4    |
| 14. | Kumārapālapratibodha: a biographical work in<br>Prākṛta, by Somaprabhāchārya, composed in Samvat<br>1241 or A.D. 1195: edited by Muni Jinavijayaji, 1920                                                                                                                                                                                                  | 7-8    |
| 15. | Gaṇakārikā: a work on Philosophy (Pāśupata School)<br>by Bhāsarvajāa who lived in the 2nd half of the 10th<br>century: edited by C. D. Dalal, 1921                                                                                                                                                                                                        | 1-4    |
| 16. | Sangitamakaranda: a work on Music by Nārada. edited by M. R. Telang, 1920                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2-0    |
| 17. | Kavindrācārya List: list of Sanskrit works in the collection of Kavindrācārya, a Benares Pandit (1656 A.D.): edited by R. Anantakrishna Shastry, with a foreword by Dr. Ganganatha Jha, 1921                                                                                                                                                              | 0-12   |
| 18. | Värähagrhyasütra: Vedic ritual (domestic) of the<br>Yajurveda: edited by Dr. R. Shamasastry, 1920                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-10   |
| 19. | Lekhapaddhati: a collection of models of state and private documents, dating from 8th to 15th centuries A.D.;                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

|     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | edited by C. D. Dalal and G. K. Shrigondekar,                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rs. A. |
| 20. | 1925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-0    |
| 21. | tury): edited by C. D. Dalal and Dr. P. D. Gune, 1923 A Descriptive Catalogue of the Palm-leaf and Important Paper MSS. in the Bhandars at Jessalmere, compiled by C. D. Dalal and edited by Pandit                                                                                                                                    | 6-0    |
| 22. | L. B. Gandhi, 1923  Parašurāmakalpasūtra: a work on Tantra, with commentary by Rāmeśvara: edited by A. Mahadeva Sastry, B.A., 1923  Out of                                                                                                                                                                                             | 3-4    |
| 23  | Nityotsava: a supplement to the Parasurāmakalpasūtra<br>by Umānandanātha edited by A. Mahadeva Sastry,<br>B.A., 1923. Second revised edition by Swami Tirvik-<br>rams Tirtha, 1930                                                                                                                                                     | 5-0    |
| 24. | Tantrarahasya: a work on the Prābhākara School<br>of Pūrvammāmsā by Rāmānujācārya: edited by Dr.<br>R. Shamasastry, 1923                                                                                                                                                                                                               | 1-8    |
| 25, | <ol> <li>Samarāngana a work on architecture, town-<br/>planning, and engmeering, by king Bhoja of Dhara<br/>(11th century): edited by Mahamahopadhyaya T.<br/>Ganapati Shastri, Ph.D. Illustrated. 2 vols., 1924-1925</li> </ol>                                                                                                       | 10-0   |
| 26, | <ol> <li>Sädhanamälä: a Buddhist Täntric text of rituals,<br/>dated 1165 A.D., consisting of 312 small works, com-<br/>posed by distinguished writers: edited by Benotyosh<br/>Bhattacharyya, M.A., Ph.D Illustrated. 2 vols., 1925–<br/>1928</li> </ol>                                                                               | 14-0   |
| 27. | A Descriptive Catalogue of MSS, in the Central<br>Library, Baroda: Vol 1 (Veds, Vedalaksans, and<br>Upanisads), compiled by G. K. Shrigondekar, M.A., and<br>K. S. Ramaswam Shastri, with a Preface by<br>B. Bhattacharyya, Ph.D., 1925                                                                                                | 6-0    |
| 28. | Mānasollāsa or Abhilaşitārthacintāmani : an ency-<br>clopsedic work treating of one hundred different topics<br>connected with the Royal household and the Royal<br>court by Somesvaradova, a Chalakya king of the 124<br>hentury: edited by G. K. Shrigondekar, M.A., 3 vols.,                                                        |        |
| 29. | vol. 1, 1925 Nalaviläsa: a drama by Rămachandrasūri, pupil of Hemsohandrasūri, describing the Paurānika story of Nala and Damayanāt: edited by G. K. Shrigondekar, M.A. and L. B. Gambhi, 1926                                                                                                                                         | 2-12   |
| 30, | 31. Tattvasańgraba: a Buddhist philosophical work<br>of the 8th century by Santaraksita, a Professor at<br>Nālandā with Pañjikā (commentary) by his disciple<br>Kamalasilis, also a Professor at Nālandā: edited by<br>Pandit Embar Krishnamshokārya with a Foreword in<br>English by B. Bhattacharyya, M.A., Ph.D., 2 vols.,<br>1926. | 24-0   |
|     | 1926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24-0   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                              | Rs. A. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 33, | <ol> <li>Mirat-i-Ahmadi: By Ali Mahammad Khan, the<br/>last Moghul Dewan of Gujarat: edited in the original<br/>Persian by Syed Nawabali, M.A., Professor of Persian,<br/>Baroda College, 2 vols., illustrated, 1926–1928</li> </ol>                         | 19-8   |
| 35. |                                                                                                                                                                                                                                                              | 5-0    |
| 36. | Nātyašāstra: of Bharata with the commentary of<br>Abhinavagupta of Kashmir: edited by M. Ramakrishna<br>Kavi, M.A., 4 vols., vol. I, illustrated, 1926                                                                                                       | 6-0    |
| 37. | Apabhramakakävyatrayi: consisting of three works,<br>the Carcari, Upadeárasáyana, and Kālasvarūpakulaka,<br>by Jinadatta Sūri (12th century) with commentaries:<br>edited with an elaborate introduction in Sanskrit by<br>L. B. Qandhi 1927                 | 4-0    |
| 38. |                                                                                                                                                                                                                                                              | 4-0    |
| 39. | Nyāyapraveša, Part II (Tibetan Text): edited with<br>introduction, notes, appendices, etc., by Pandit Vidhu-<br>sekhara Bhattacharyys, Principal, Vidyabhavana, Vis-<br>vabharati, 1927                                                                      | 1-8    |
| 40. | Advayavajrasangraha: oonsisting of twenty short<br>works on Buddhist philosophy by Advayavajra, a Bud-<br>dhist savant belonging to the 11th century A.D.,<br>edited by Mahimahopadhykya Dr. Haraprasad Sastri,<br>M.A., O.Lie, Hon. D. Litt., 1927          | 2-0    |
| 42. | Kalpadrukośa: standard work on Sanakrit Lexicography by Keśava: edited with an elaborate introduction by the late Pandit Ramavatara Sharms, Sahityacharya, M.A., of Patna and index by Pandit Shrikant Sharma. In two volumes, vol. I, 1928.                 | 10-0   |
| 43. |                                                                                                                                                                                                                                                              | 6–8    |
| 44. | Two Vajrayāna Works: comprising Prajňopāyaviniś-<br>cayasidhi of Anaňgavajra and Jňánasidhi of Indra-<br>bhūti—two important works belonging to the little<br>known Tantra school of Buddhism (8th century<br>A.D.): edited by B. Bhattaoharyya, Ph.D., 1929 | 3-0    |
| 45. |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|     | Oriental Institute, Baroda, 1929                                                                                                                                                                                                                             | 7-0    |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rs. A.      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>4</b> 6. | Rāmacarita: of Abhinanda, Court poet of Hāravarsa<br>(cir. 9th century A.D.): edited by K. S. Ramaswami<br>Sastri, 1929                                                                                                                                                                                                 | 7-8         |
| <b>47</b> . | Nafijarājayakobhūşana; by Nṛsimhakavi alias Abhi-<br>nava Kalidāsa, a work on Sanskrit Poetics and relates<br>to the glorification of Nafijarāja, son of Vīrabhūņa of<br>Mysore: edited by Pandit E. Krishnamacharva, 1930                                                                                              | 5-0         |
| 48.         | Natyadarpana: on dramaturgy by Ramacandra Süri<br>with his own commentary: edited by Pandit L. B.<br>Gandhi and G. K. Shrigondekar, M.A. 2 vols., vol. 1,<br>1929                                                                                                                                                       | 4-8         |
| 49.         | Pre-Dinnäga Buddhist Texts on Logic from Chinese Sources: containing the English translation of Satášásíra of Āryadeva, Tibetan text and English translation of Vigraha-vyācortani of Nāgārjuna and the re-translation into Sanskrit from Chinese of Upājuār-daya and Tarkašāsíra: edited by Prof. Giuseppe Tucci, 1930 | 9-0         |
| 50.         | Mirat-i-Ahmadi Supplement: Persian text giving<br>an account of Guzerat by Ali Muhammad Khan edited by Syed Nawab Ali, M.A., Principal, Bahaud-<br>din College, Junagadh, 1930                                                                                                                                          | 6-0         |
| <b>5</b> 1. | Trişaşţiśalākāpuruşacaritra: of Hemacandra, translated into English with copious notes by Dr. Helen M. Johnson of Pennsylvania University, U.S.A. Vol. I (Ädisvaracaritra), illustrated, 1931                                                                                                                           | 15-0        |
| 52          | Dandaviveka: a comprehensive Penal Code of the ancient Hindus by Vardhamana of the 15th century A.D.: edited by Mahamahopadhyaya Kamala Krsna Smṛtitrtha, 1931                                                                                                                                                          | 8-8         |
| 53.         | Tathāgataguhyaka or Guhyasamāja: the earliest and<br>the most authoritative work of the Tantra School of<br>the Buddhists. edited by B. Bhattacharyya, Ph.D., 1931                                                                                                                                                      | 4-4         |
| 54.         | Jayākhyasarhbitā: an authoritative Pāfbarātra work<br>of the 5th century A. D. highly respected by the South<br>Indian Vaispavas: edited by Pandit E. Krishnam-<br>charyya of Vadtal, with one illustration in nine colous<br>and a Foreword in English by B. Bhattacharyya, Ph.D.,<br>1931                             | 12-0        |
| 55.         | Kävyälankärasärasamgraha: of Udbhata with the<br>commentary, probably the same as Udbhata viveka of<br>Rajanaka Tilaka (11th century A.D.): edited by K. S.<br>Ramaswami Sastri, 1931                                                                                                                                   | 2-0         |
| 56.         | Pārānanda Sūtra: an ancient Tāntric work of the<br>Hindus in Sūtra form giving details of many practices<br>and rites of a new School of Tantra: edited by Swami<br>Trivikrama Tirtha with a Foreword by B. Bhatta-                                                                                                     | 3-8         |
| 57.         | charyya, Ph.D., 1931  Ahsan-ut-Tawarikh: history of the Safvi Period of Persian History, 15th and 16th centuries, by Hasan-                                                                                                                                                                                             | <b>U</b> -0 |

Rs. A.

i-Rumlu: edited by C. N. Seddon, I.C.S. (retired), Reader in Persian and Marathi, University of Oxford.

ord.
Shortly.

Shortly.

59. Sabdaratnasamuccaya: an interesting lexicon of the Nărăn'tha class in Sanakrit compiled by the Maratha King Sahaji of Taujore: edited by Pandit Vițthala Sastri, Sanakrit Pathasila, Baroda, with a foreword by B. Bhatkacharyya, Ph.D. Shortly.

#### II. BOOKS IN THE PRESS.

- Näţyaśāstra: Vol. II edited by M. Ramakrishna Kavi.
- Mänasolläsa or Abhilasıtārthacıntāmani, vol. II, edited by G. K. Shrigondekar. M.A.
- A Descriptive Catalogue of MSS. in the Oriental Institute, Baroda, vol. II (Śrauta, Dharma, and Grhya Sūtras) compiled by the Library staff.
- A Descriptive Catalogue of MSS. in the Jain Bhandars at Pattan: edited from the notes of the late Mr. C. D Dalal, M.A., by L. B. Gandhi, 2 vols.
- Siddhāntabindu: on Vedānta philosophy by Madhusūdana Sarasvatī with commentary of Puruṣottama: edited by P. C. Divanjı, M.A., i.L.M.
- Portuguese Vocables in Asiatic Languages: translated into English from Portuguese by Prof. A. X. Soares, M.A., Baroda College, Baroda
- Abhisamayālankārāloka: a lucid commentary on the Pranjāpāramitā, a Buddhist philosophical work, by Sunhabhadra: edited by Prof. Giuseppe Tucci.
- Kalpadrukośa, Vol. II: indexes and vocabulary prepared by the late Mahamahopadhyaya Pandit Ramavatara Sarma Sahitykoārya, M.A., of Patna: edited by Pandit Shrikant Sarma of Monghyr.
- Saktisangama Tantra: a voluminous compendium of the Hindu Tantra comprising four books on Tara, Kali, Sundari, and Chhinnamastā: edited by B. Bhattacharyya, Ph.D.
- Nätyadarpana, Vol. II: introduction in Sanskrit giving an account of the antiquity and usefulness of the Indian drams, the different theories of Rasa, and an examination of the problems raised by the text: by L. B. Gandhi.
- Işṭasiddhi: on Vedanta philosophy by Vimuktātmā, disciple of Ayyayātmā, with the author's own commentary: edited by M. Hiriyanna, M.A., Retired Professor of Sanakrit, Maharaja's College, Mysore.
- Alarikāramahodadhi: a famous work on Sanskrit Poetics composed by Narendraprabha Sūri at the

- request of Minister Vastupāla in 1226 A.D.: edited by Lalchandra B. Gandhi of the Oriental Institute, Baroda.
- 13. Sanskrit Texts from Ball: comprising a large number of Hindu and Buddhist ritualistic, religious and other texts recovered from the islands of Java and Ball with comparisons: edited by Professor Sylvain Levi.
- Süktimuktävalī: a well-known Sanskrit work on Anthology, of Jalhana, a contemporary of King Krapa of the Hoysala Ykdava Dynasty (A.D. 1247): edited by Pandit E. Krishnamacharya, Sanskrit Pāthasālā, Vadtal.
- Tarikh-i-Mubarakhehahi: an authentic and contemporary account of the kings of the Saiyyid Dynasty of Delhi: translated into English from original Persian by Kamala Krishna Basu, M.A., Professor, T.N.J. College, Bhagaipur.
- Kāvyamīmārhsā: A Sanskrit work on Poetics of Rājašekhara: third revised edition by K. S. Ramaswami Shastri of the Oriental Institute, Baroda.
- Sabara-Bhāṣya: on the Mimāmsā Sūtras of Jaimin: Translated into English by Mahāmahopādhyāya Dr. Ganganath Jha, M.A., D.Litt, etc., Vice-Chancellor, University of Allahabad.
- Gandavyūha: a Buddhist work describing the history of Sudhana m search of perfect knowledge, and the exploits of Mañjuári (3rd century A D): edited by B Bhattacharyya, Ph.D.
- Ganitatilakavṛtti: of Śripatı with the commentary of Simhatilaka, a non-Jain work on Arrthmetic and Algebra with a Jain commentary edited by H. R. Kapadia, M.A.

# THE GAEKWAD'S STUDIES IN RELIGION AND PHILOSOPHY.

The Comparative Study of Religions: [Contents: I, the sources and nature of religious truth. II, supernatural beings, good and bad. III, the soul, its nature, origin, and destiny. IV, aim and suffering, salvation and redemption. V, religious practices. VI, the senctional attitude and religious ideals]: by Alban A. Widgery, MA., 1922.

 The Philosophy and Theology of Averroes: [Contents: L a decisive discourse on the delineation of the relation between religion and philosophy. Ia, on the problem of eternal knowledge which Averroes has mentioned in his decisive discourse. II, an exposition of the methods of arguments concerning the doctrines of the faith]: by Mohammad Jamil-ur-Rahman, M.A., 1921. (Clotk Re. 5,6)

3-0

15-0

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rs. A. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3. | Religious and Morel Teachings of Al Ghazzall:<br>(Contexte: I, the nature of man. II, human freedom<br>and responsibility. III, pride and vanity. IV, friend-<br>ship and sincerity. V, the nature of love and man's<br>highest happiness. VI, the unity of God. VII, the<br>love of God and its signs. VIII, risz or joyous sub-<br>mission to His will]: translated by Syed Nawab Ali,<br>M.A., 1921.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2-0    |
| 4. | Goods and Bads: being the substance of a series of<br>talks and discussions with HH. the Maharaja Gackwad<br>of Baroda. (Contents: introduction, I, physical values.<br>II, intellectual values. III, aesthetic values. IV,<br>moral value. V, religious value. VI, the good life, its<br>unity and attainment; by Alban G. Widgery, M.A.,<br>1920. (Library edition Rs. 5/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3-0    |
| 5. | Immortality and other Essays: [Contents: I, philosophy and life. II, immortality III, morality and religion. IV, Jesus and modern outture. V, the psychology of Christian motive. VI, free Catholicism and non-Christian Religions. VII, Nietzsche and Tolstoi on Morality and Religion. VIII, Sir Oliver Lodge on science and religion. IX, the value of confessions of faith. X, the lides of resurrection. XII, religion and besuty. XII, religion and history. XIII, principles of reform in religion; ly Alban G. Widgery, M.A., 1919. (Cloth Rs. 3;)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2-0    |
| 6. | Confutation of Atheism: a translation of the <i>Hadis-i-Halila</i> or the tradition of the Myrobalan Fruit: translated by Vali Mohammad Chhanganbhai Momin, 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0–14   |
|    | Conduct of Royal Servants: being a collection of verses from the Viramitrodaya with their translations in English, Guijarati, and Marathi: by B. Bhattacharyya, M.A., Ph.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-6    |
|    | Andrewson to the contract of t |        |

Agent in Germany:

OTTO HARRASSOWITZ,

BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT,

----

QUEESTRASSE 14,

LEIPZIG.

For further particulars please communicate with—

THE DIRBOTOR,
Oriental Institute, Baroda.



## वीर सेवा मन्दिर पुस्तकालय

लेकर शोपंक दुर्धा धुरु कुलाक नृत रिकारिय वर...